# 

उनकाइद

नुमाज

गिर्णा

जकात

हज

निकिह

वव्फ

सुराज्य आली आहरा अलीहिर्रहमा

खाला मुहस्सद असीतुल दृहादरी बरेलबी

कादरी दास्वल इशाअत

1 和 10

ए एमा लाना खान

Scanned by CamScanner

# वहारे शरीअत

मुसन्निफ् कश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

> हिन्दी तर्जमा मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

> > नाशिर

# कादरी दारुल इशाअत मुस्तफा मस्जिद, वैलकम, दिल्ली-53 Mob:-9312106346

व हिस्सा

ग तो मालिक

के जिस्से और

ाम के जिम्मे

र जो कमाये

गैला के लिए

जाये तों यह

ड़ लाया और

गाइब और

न करे और

यह अन्देशा

डो (दुर मुख्तार)

मा लाजिम है

र खर्च करेगा

र्चे वह कमाने

ा बल्कि उस

हों(आलमगीरी)

गा कि चारा

इन्कार करता

कारक)हो तो

व्र्याल रखे कि

न हो(आतमगीरी)

कि उस की

नफरत हो तो

द्रार) वल्लाहु

ादरी)

कादरी दारुल इशाअत

### जुमला हुकूक बहक्के नाशिर महफूज़

बहारे शरीअ़त (नवॉ हिस्सा) नाम किताब

सदरुश्शरीअ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमह

मुसन्निफ्

मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी हिन्दी तर्जमा

मौलाना मुहम्मद शफीकुल हक रजवी कम्प्यूटर कम्पोजिंग

500/ कीमत जिल्द अव्वल

तादाद

1000

2010 ई. इशाअ्त

### मिलने के पते:

|   | मकतवा   | नर्दमिया | मटिया | महल, | दिल्ली। |  |
|---|---------|----------|-------|------|---------|--|
| 1 | 4446141 | 1.0      | 100   |      |         |  |

- फारूकिया बुक डिपो मिटिया महल दिल्ली।
- नाज़ बुक डिपो ,मोहम्मद अली रोड मुम्बई
- अलकुरआन कम्पनी कमानी गेट.अजमेर।
- चिशितया बुक डिपो दरगाह शरीफ अजमेर।
- कादरी दारुल इशाअत, 523 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली। 9312106346
- मकतवा रहमानिया रज़विया दरगाह आला हज़रत बरेली शरीफ़

नोट:- बगैर इजाज़ते नाशिर व मुतर्जिम कोई साहब अक्स न लें.

फेहिनिक

वहारे शराअत -

| गाउँ                 | ताद पारा परा पपा।                       | वारस्त        |          |
|----------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|
| 1100                 | तम आजाद परेंग के फेजाइल                 | 13<br>13      | *        |
| 2. 30                | ताद करने के अकसाम                       |               |          |
| 3. 3110              | ताद करने के शराइत                       | <b>F</b> (1)  |          |
| 4. 3119.             | के अल्फाज़े सरीह व किनाया               |               |          |
| 5. Ott               | तकल बाज के अहकाम                        |               | 343      |
| 6. माध्य             | मे मुश्तरक के एअ्ताक (आज़ादकरने)के      |               |          |
| 1. 3en               | व मुकातिब व जम्मे वलद का बयान           | अहकाम         | į)       |
| मुद्दाक्त र          | बर की तअ्रीफ़ व अक्साम व अहकाम          | 2             |          |
| 8. 3414              | तिब के अहकाम                            |               |          |
| 9. Han               | वलद के अहकाम                            |               |          |
| 10. 9                | का बयान                                 | #0<br>E3      |          |
| 11. <b>(PY)</b>      | के अक्साम व अहकाम                       |               |          |
|                      | क्सम का पूरा करना ज़रूरी है और वि       |               |          |
| ाउ. १५७२१<br>व्यामीन | मुनअ्किदा के अक्साम                     | रुस का नहा    |          |
|                      | के शराइत                                | 80            |          |
|                      | । के अल्फाज़                            |               | - CC - 2 |
| START STARTS         | के कफ़्फ़ारा का बयान                    |               |          |
|                      | ारा में गुलाम आज़ाद करना या खाना र      | गा कारा हेन   |          |
|                      | ारा में रोज़े रखना                      | ना चन्नका दना |          |
|                      | का बयान                                 |               |          |
|                      | के अकसाम व अहकाम                        |               |          |
|                      | में दिन और फ़क़ीर की तख़सीस बेका        | 7 <b>k</b>    |          |
| 23. मस्जि            | द में चिराग जलाने और ताक भरने की        | भन्नत '       |          |
| 24. बाज़ :           | नाजाइज मन्नतें                          | 9 K 1534)     | •        |
|                      | या क्सम के साथ इन्हाअल्लाह कहना         |               | 2        |
| थ. मकान              | में जाने या रहने वगैरा की क्सम          |               | 2        |
| थ, बगैर              | इजाज़त घर से निकली तो तलाक              |               | 2        |
| थ फुलाँ              | मस्जिद में या फला शहर में न जाऊँगा      | *             | 3        |
| के फली               | के मकान में न जाऊँगा                    | Q<br>€2       | 3        |
| a) फुली              | मकान में या फुलाँ मुहल्लाह में न रहूँगा |               | 3        |
| म. सवार              | होने न होने की क्सम                     | .t            | 3        |
|                      | पा ग हान का क्सम                        |               | 915      |

नवाँ हिस्सा

| बहारे शरीअत                                                 | — नवी <b>हिस्सा</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -वार्वे शरीकात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                              |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| कार्र तीने की कसम का बयान                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | नवाँ हिस्सा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |
| के भीने और छोकन के मंजूना                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5. रजन पर पूर्व<br>—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | W <sup>S</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 62                           |
| दम दरख्त या इस जानवर से नहीं खायेगा                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 66. दु <sup>र नारम</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 62                           |
| मोश्त न खाने की क्सम                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 67. कहा पर हप पाणिब है आर कहा पर नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 64                           |
| . 🚓 गा गेर्ड खाने की कसम                                    | -03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 68. शुक्र-९- पहल जार सुक्र-ए-फंअ्ल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65                           |
| कर्ने का खाना या फूली का पका हुआ खाना                       | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 69. जिमा यो नेपाठा पेपर राजूओं करना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 66                           |
| सिरी अन्डा, मेवा, मिठाई की कसम                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 70. गवाहा ये बया न शास्त्रालाफ्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67                           |
| नमक मिर्च,प्याज, खाने की क्सम,                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 71. शराब पान पर एवं पर बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 68                           |
| मअय्यन खाने की क्स                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69                           |
| क्यम कब सहीह होगी                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 72                           |
| कर्माम के मतअल्लिक कसम का बयान                              | 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73                           |
| ्र <sub>चत</sub> भेजने कहला भेजने, इशारा करने का हुक्न      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 73                           |
| कर्ने को खत न भेजेंगा या फूलों का खत न प <b>ढ्</b> गा       | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74                           |
| 5 एक साल या एक महीना या एक दिन कलाम न करूँगा                | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 74                           |
| 8 तलाक या आज़ाद करने की यमीन(कसम)                           | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75                           |
| र जनीत त फरोरक व निकाह वगैरा की क्सम                        | 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                           |
| a कहाँ खद करने से कसम दूटेगी और क <b>हाँ</b> वकील के करने स | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 그 맛이 가는 그는                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77                           |
| 9. नमाज व रोज़ा व हज के मुतअ़िल्लिक क्सम का बयान            | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78<br>70                     |
| o. लिबास के मुतअ़िलक क्सम का <b>बयान</b>                    | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78<br><b>7</b> 0             |
| 1. जुमीन या बिछौने या तख़्त पर न बैठेगा                     | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 79<br>80                     |
| 2. मारने के मुतअ़ल्लिक क्सम का बयान                         | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ######################################                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | S 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80<br>81                     |
| 3 कसम में जिन्दा व मूर्दा का फर्क                           | 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86. गुनाह व मुज्रिम के एअतिबार से तअज़ीर की मुख्तलिफ सुरतें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 81                           |
| 4. अदा-ए-दैन वगैरा के मुतअ़ल्लिक क्सम का बयान               | 51                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 82                           |
| ६ इंटर का ब्यान                                             | . 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 88. मुसलमान को ईज़ा देने वाला मुस्तहके तआुज़ीर है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83                           |
| 6. हद काइम करने की फ़ज़ीलत और उस में सिफ़ारिश की मुमानअ़त   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 89. शौहर औरत को कहाँ सज़ा दे सकता है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 84                           |
| 7. अहादीस से ज़िना की क्बाहत व मज़म्मत,                     | 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90. चोरी की हद का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35                           |
| ढ़े का ज़िना करना और पड़ोसी की औरत से ज़िना करना            | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91. चोरी में हाथ काटने के शराइत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ε                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 36                           |
|                                                             | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 92. किस चीज़ में हाथ काठा जायेगा और किस में नहीं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ė                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38                           |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 93. हाथ काटने का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0                            |
| 0. अगलाम करने पर लअ्नत और उस की सज़ा                        | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94. राहज़नी का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1                            |
| 1. हद की तअरीफ और हद कौन काइम करे                           | . 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 95. किताबुस्सैर का बयान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3                            |
|                                                             | 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 96. इस्लाम की तरफ दअवत व हिदायत का संवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                            |
|                                                             | - 61                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 97. सरहद पर इकामत का सवाब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5                            |
| 4. ज़िना का इक्रार                                          | 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 98. जिहाद किस पर फ़र्ज़ है और कब फ़र्ज़ है                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5                            |
|                                                             | 2. खाने पीने की क्सम का बयान 3. खाने और पीने और छींकने के मञ्जूना 4. इस दरख्त या इस जानवर से नहीं खायेगा 5. गोश्त न खाने की क्सम 6. तिल या गेहूँ खाने की क्सम 7. फुलों का खाना या फुलों का पका हुआ खाना 3. सिरी, अन्डा, मेवा, मिठाई की क्सम 9. नमक, मिर्म,प्याज, खाने की क्सम 1. क्सम कब सहीह होगी 1. क्लाम के मुतुश्लिक क्सम का बयान 3. खत सेजने, कहला भेजने, इशारा करने का हुक्म 4. फुलों को खत न भेजूँगा या फुलों का खत न पढूँगा 5. एक साल या एक महीना या एक दिन कलाम न करूँगा 8. तलाक या आजाद करने की यमीन(क्सम) 7. खरीद व फरोख्त व निकाह वगैरा की क्सम 8. कहाँ खुद करने से क्सम टूटेगी और कहाँ वकील के करने से 9. नमाज व रोज़ा व हज के मुतुश्लिक क्सम का बयान 10. लिबास के मुतुश्लिक क्सम का बयान 11. जमीन या बिछोने या तख्त पर न बैठेगा 12. मारने के मुतुश्लिक क्सम का बयान 13. क्सम में जिन्दा व मुर्दा का फर्क 14. अदा—ए—दैन वगैरा के मुतुश्लिक क्सम का बयान 15. इदूद का बयान 16. हद काइम करने की फजीलत और उस में सिकारिश की मुमानअत 17. अहादीस से जिना की क्बाहत व मजम्मत, 18. को जिना करना और पड़ोसी की औरत से जिना करना 19. जिना से बचने की फजीलत 10. अगुलाम करने पर लश्नुमत और उस की सज़ा 11. इद की तश्रीफ और हद कौन काइम करे 12. हो जिना के शराइत और उसका सुबूत 13. गवाहों का तजिकया | 2. खाने पीने की क्सम का बयान 3. खाने और पीने और छीकने के मञ्जना 4. इस दरख़्त या इस जानवर से नहीं खायेगा 5. गोरत न खाने की क्सम 6. तिल या गेहूँ खाने की क्सम 7. फुलों का खाना या फुलों का पका हुआ खाना 3. सिरी, अन्डा, मेवा, मिठाई की क्सम 9. नमक, मिर्च, प्याज, खाने की क्सम 10. नमक, मिर्च, प्याज, खाने की क्सम 11. क्सम कब सहीह होगी 12. कलाम के मुतअ़िल्लक क्सम का बयान 13. खत भेजने, कहला भेजने, इशारा करने का हुक्म 14. फुलों को खत न भेजूँगा या फुलों का खत न पहुँगा 15. एक साल या एक महीना या एक दिन कलाम न करूँगा 16. तलाक या आज़ाद करने की यमीन(क्सम) 17. खरीद व फ्रोख़्त व निकाह वरीरा की क्सम 18. कहाँ खुद करने से क्सम टूटेगी और कहाँ वकील के करने से 19. नमाज़ व रोज़ा व हज के मुतअ़िल्लक क्सम का बयान 10. जिसास के मुतअ़िल्लक क्सम का बयान 11. ज़मीन या बिछीने या तख़्त पर न बैठेगा 12. मारने के मुतअ़िल्लक क्सम का बयान 13. कस्म में ज़िन्दा व मुर्दा का फ़र्क 14. अदा—ए—दैन वर्गेरा के मुतअ़िल्लक क्सम का बयान 15. ज़सीन या बिछीने या तख़्त पर न बैठेगा 16. इद्दूद का बयान 17. अहादीस से ज़िना की क्बाहत व मजम्मत, 18. का का करना और एझंसी की औरत से ज़िना करना 18. ज़ाना से बचने की फ़ज़ीलत 19. अगलाम से बचने की फ़ज़ीलत 19. अगलाम करने पर लक्ष्मत और उस की सज़ा 10. अगलाम करने पर लक्ष्मत और उस की सज़ा 11. हद की तज़्रीफ़ और हद कौन काइम करे 12. हो ज़िना के शाराइत और उसका सुबूत | 2. जाने और भीन और फीन ने के प्रश्ना 3. जाने और भीन और फीन ने के प्रश्ना 5. जारत न जाने की क्ष्मा जा पर के लिए जा में हैं जाने के क्षम न क्षम जा कर के लिए जा में हैं जाने की क्षम न का क्षम के नुक्स कर किए जा में हैं जाने की क्षम न का क्षम के मुख्या जा को जा करने की क्षम न का क्षम के मुख्या जा करने की स्थान में इस्ति का क्षम न का क्षम के मुख्या जा करने की स्थान में इस्ति का क्षम न का क्षम के मुख्या जा करने की स्थान में इस्ति का क्षम न का क्षम का का का का के मुख्या करने की स्थान में इस्ति का क्षम न का क्षम का का का का के मुख्या करने की स्थान के स्थान में इस्ति का क्षम का | ्र कारी पीने की कसम का स्थान |

100 दारुल हर्ब के लोग खुद बखुद मुसलमान हो जाये

या ज़िम्मा क़बूल करें तो उन से वया लिया जाये

101. और गुल्बा के बाद मुसलमान हों तो क्या किया जाये

102 दारुल हुई में कब्ले तकसीमे गुनीमत अपनी ज़रूरत में सर्फ कर सकते हैं वहीं से आने के बाद नहीं

103. गुनीमत की तक्सीम

104. किस सूरत में खुम्स (पाँचवाँ हिस्सा)है और किस में नहीं

105. नफ्ल(इन्आम)की सूरतें

106. इस्तीला-ए- कुफ्फार का बयान

107. मुस्तामिन का बयान

108. मुसलमान दारुल हुई में जाये तो क्या करे

109. दारुल इस्लाम होने की शराइत

110. उद्य व खिराज़ का बयान

111. जुज़या का बयान

112. जुज़या की किसमें और उस की मिक्दार

113. किस से जुज़या न लिया जाये

114. जुज़या व ख़िराज के मसारिफ

115. मुसलमानों को किस वज्ञ में होना चाहिए

116. कुफ़्फ़ार के जलसों में लेकचरों में अवाम को शरीक होना हराम है

117. मुरतद का बयान

118. किसी कलाम में चन्द वुजूह हों बाज़ इस्लाम की तरफ़ जाती हों तो तकफ़ीर न होगी

119. इरतिदाद के शराइत

120. इस ज़माने में मुर्तद के साथ क्या करना चाहिए

112. मुर्तद के इस्लाम कबूल करने का तरीका

122. मुरतदीन के अहंकाम

123. कलिमाते कुफ़

124. अल्लाह तआ़ला की शान में बे अदबी से काफिर हो जाता है

125. अम्बया अलैहिमुस्सलाम की शान में तौहीन कुफ़ है

126. मलाइका की तौहीन कुर्आन को ऐब लगाना कुफ है

127. इबादात की तौहीन कुफ़ है

128. शरीअ़त की तहकीर कुफ़ है

129. हुनूद के त्योहारों में शरीक होने का क्या हुक्म है

### بنم الله الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَ نُعَلِّىٰ عَلَىٰ رَسُولِهِ الْكُرِيُمِ अाज़ाद करने का बयान

इत्क (यानी गुलाम आज़ाद करने) के मसाइल की हिन्दुस्तान में ज़रूरत नहीं पड़ती कि यहाँ न लोन्डी गुलाम हैं न उनके आज़ाद करने का मौका यूही फिक्ह के और भी बाज ऐसे अबवाब है जिन की ज़माना-ए-हाल में यहाँ के मुसलमानों को हाजत नहीं इस वजह से ख़्याल होता था कि ऐसे मसाइल इस किताब में ज़िक्र न किये जायें मगर इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देना भी ठीक नहीं कि किताब नाकिस रह जायेगी नीज़ हमारी इस किताब के अकसर बयानात में बॉदी गुलाम के इस्तियाज़ी मसाइल का थोड़ा थोड़ा ज़िक्र है तो कोई वजह नहीं इस जगह बिल्कुल पहलू तही की (छोड़ दिया) जाये लिहाज़ा मुख़्तसरन चन्द बातें गुज़ारिश करूँगा कि उस के अक्साम व अहकाम पर कदरे इत्तिलअ़ हो जाये गुलाम आज़ाद करने की फ़ज़ीलत कुर्आन व हदीस से साबित है अल्ला अज़्ज़ व जल्ल फरमाता है के अंते के ज़िला की जाती हैं।

हदीस न .1 :— सहीहैन में अबू हुरैरा रिवयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुजूरे अकृदस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जो शख़्स मुसलमान गुलाम को आज़ाद करेगा उस के हर अज़ू के बदले में अल्लाह तआ़ला उस के हर अज़्व को जहन्नम से आज़ाद फ़रमायेगा सईद इने मरजाना कहते हैं मैंने यह हदीस अली इने हुसैन (इमाम ज़ैनुल आबिदीन)रिवयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा को सुनाई उन्होंने अपना एक ऐसा गुलाम आज़ाद किया जिस की कीमत अब्दुल्लाह बिन जअ़फ़र दस हज़ार देते थे।

हदीस न. 2:— नीज सहीहैन में अबूजर रिवयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने हुजूर से अर्ज की किस गर्दन को आज़ाद करना ज़्यादा बेहतर है फ़रमाया जिस की कीमत ज़्यादा हो और ज़्यादा नफ़ीस हो मैंने कहा अगर यह न कर सकूँ फ़रमाया कि काम करने वाले की मदद करो या जो काम करना न जानता हो उस का काम कर दो मैंने कहा अगर यह करूँ फ़रमाया लोगों को ज़रर पहुँचाने से बचो कि इस से भी तुम को सदका का सवाब मिलेगा।

हदीस न.3 :— बैहकी शोअ्बुल ईमान में बर्रा इब्ने आज़िब रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु रावी एक अअ्राबी ने हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हो कर अर्ज़ की मुझे ऐसा अमल तअ़्लीम फ्रमाईये जो मुझे जन्नत में दाख़िल करे इरशाद फ्रमाया अगर्चे तुम्हारे अल्फाज़ कम हैं मगर जिस बात का सवाल किया है वह बहुत बड़ी है(वह अमल यह है)कि जान को आज़ाद करो और गर्दन को छुड़ाओ अर्ज़ की यह दोनों एक ही हैं फ्रमाया एक नहीं जान को आज़ाद करना यह है कि उसे तन्हा आज़ाद कर दे और गर्दन छुड़ाना यह कि उस की कीमत में मदद करे।

हैं हम हुजूर की ख़िदमत में, एक शख़्स के मुतअ़िल्लिक दरयापत करने हाज़िर हुए जिस ने कृत्ल की विजह से अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर लिया था इरशाद फ्रमाया उस की तरफ से आज़ाद करेगा।

— कादरी दारुल इशाअत —

919

कारे शराअत — वहारे शराअत — कि शोअ्बुल ईमान में सुमरा इन्ने जुन्दुब रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से राष्ट्री हुन न. 5 :— बैहकी शोअ्बुल ईमान में सुमरा इन्ने जुन्दुब रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से राष्ट्री हुन ने फ्रमाया अफ्ज़ल सदका यह है कि गर्दन छुड़ाने में सिफ़ारिश की जाये।

### मसाइले फ़िक्हिया

गुलाम आज़ाद होने की चन्द सूरतें हैं एक यह कि उस के मालिक ने कह दिया कि ह आज़ाद है या उस के मिस्ल और कोई लफ़्ज़ जिस से आज़ादी साबित होती है दूसरी यह कि जी अाज़ाद है या उस पर मिलक हो जाये तो मिलक में आते ही आज़ाद हो जायेगा सोम यह कि भी काफिर मुसलमान गुलाम को दारुलइस्लाम से खरीद कर दारुल हुई में ले गया तो वहाँ पहुँचते हैं। आज़ाद हो गया। (दुर मुख्तार)

मसअला :- आज़ाद करने की चार किस्में हैं वाजिब, मन्दूब, मुबाह, कुफ्र, कुत्ल व ज़िहार व किस और रोज़ा तोड़ने के कफ़्फ़ारा में आज़ाद करना वाजिब है मगर क़सम में इख़्तियार है कि गुला आज़ाद करे या दस मसाकीन को खाना खिलाये या कपड़े पहनाये यह न कर सके तो तीन की रख ले यह बाकी तीन में अगर गुलाम आज़ाद करने पर कुदरत हो तो यही मुतअ़य्यन है मन्द्र ह है कि अल्लाह के लिए आज़ाद करे उस वक्त कि जानिबे शरअ से उस पर यह ज़रूरी न हो नु यह कि बगैर नियत आज़ाद किया कुफ़ वह कि बुतों या शैतान के नाम पर आज़ाद किया है गुलाम अब भी आज़ाद हो जायेगा मगर उस का यह फ़ेअ़ल कुफ़ हुआ कि उस के नाम पर आजार करना दलीले तअ्जीम है और उन की तअ्जीम कुफ़ (आलमगीरी जौहरा)

मसञ्जला:- आज़ाद करने के लिए मालिक का हुर आ़क़िल(आज़ाद)बालिग होना शर्त है यानी गुला अगर्चे माज़ून या मकातिब हो आज़ाद नहीं कर सकता और मजनून या बच्चा ने अपने गुलाम के आज़ाद किया तो आज़ाद न हुआ बल्कि जवानी में भी अगर कहे कि मैंने बचपन में उसे आज़ाद ह दिया था या होश में कहे कि जुनून की हालत में मैंने आज़ाद कर दिया था और उस का मज़न होना मालूम हो तो आज़ाद न हुआ बल्कि अगर बच्चा यह कहे कि जब मैं बालिग हो जाऊँ तो व आज़ाद है तो इस कहने से भी बालिग होने पर आज़ाद न होगा(आलमगीरी)

मसञ्जलाः - अगर नशा में या मस्खरा पन से आज़ाद किया या ग़लती से ज़बान से निकल गया कि तू आज़ाद है तो आज़ाद हो गया या यह नहीं जानता था कि यह मेरा गुलाम है और आज़र कर दिया जब भी आज़ाद हो गया (दुरं मुख्यार)

मसञ्जलाः – आज़ाद करने को अगर मिल्क या सबबे मिल्क पर मुअ़ल्लक किया मसलन जो गुला कि फ़िलहाल उस की मिल्क में नहीं उस से कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ या तुझे खीँ तो तू आज़ाद है उस सूरत में जब उस की मिल्क में आयेगा आज़ाद हो जायेगा और अगर मृति की मौत की तरफ़ इज़ाफ़त की यानी जो गुलाम मूरिस की मिल्क में है उस से कहा कि अगर में मूरिस मरजाये तो तू आज़ाद है तो आज़ाद न होगा कि मौते मूरिस सबबे मिल्क नहीं र्ड ऋणी मसञ्जला: - ज़बान से कहना शर्त नहीं बल्कि लिखने से और गूँगा हो तो इशारा करने से मै

मसअ्ला : — तलाक् की तरह इस में भी बाज़ अल्फाज़ सरीह हैं बाज़ किनाया, सरीह में नियत है ज़रूरत नहीं बल्कि अगर किसी और नियत से कहे जब भी आज़ाद हो जायेगा सरीह के कि अल्फाज़ यह हैं तू आज़ाद है, हुर है, ऐ आज़ाद, ऐ हुर, मैंने तुझ को आज़ाद किया, ही आ

का नाम ही आज़ाद है और ऐ आज़ाद कहा या नाम हुर है और ऐ हुर कह कर पुकारा तो आज़ाद न हुआ और अगर नाम आज़ाद है और ऐ हुर कह कर पुकारा या नाम हुर है और ऐ आज़ाद कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जायेगा यह अल्फ़ाज़ भी सरीह के हुक्म में हैं नियत की ज़रूरत नहीं मैंने तुझे तुझ पर सदका किया या तुझे तेरे नफ़्स को हिबा किया, मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा, उन में इस की भी ज़रूरत नहीं कि गुलाम क़बूल करे और अगर यूँ कहा कि मैंने तुझे तेरे हाथ इतने को बेचा, तो अब कबूल की ज़रूरत होगी अगर कबूल करेगा तो आज़ाद होगा और इतने देने पड़ेंगे, आज़ादी को ऐसे जुज़ की तरफ़ मन्सूब किया जो पूरे से तअ़बीर है मसलन तेरा सर, तेरी गर्दन, तेरी ज़बान, आज़ाद है तो आज़ाद हो गया और अगर हाथ या पाँव को आज़ाद कहा तो आज़ाद न हुआ और अगर तिहाई चौथाई निस्फ़ वगैरा को आज़ाद किया तो उतना आज़ाद हो गया अगर गुलाम को कहा यह मेरा बेटा है या लोन्डी को कहा यह मेरी बेटी है अगर्चे उम्र में ज़्यादा हों या गुलाम को कहा यह मेरा बाप या दादा है या लोन्डी को कहा कि यह मेरी माँ है अगर्चे उन की उम्र इतनी न हो कि बाप या दादा या माँ होने के काबिल हों तो इन सब सूरतों में आज़ाद हैं अगर्थे इस नियत से न कहा हो और अगर कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन ऐ मेरे बाप, तो बग़ैर नियत आज़ाद नहीं। किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तू मेरी मिल्क नहीं, तुझ पर मुझे राह नहीं, तू मेरी मिल्क से निकल गया, इन में बग़ैर नियत आज़ाद न होगा अगर कहा तो आज़ाद की मिस्ल है तो इस में भी नियत की ज़रूरत है। (आलमगौरी दुर्र मुख़ार वगैरहुमा)

मसअ्ला : - अल्फाज़े तलाक़ से आज़ाद न होगा अगर्चे नियत हो यानी यह आज़ाद के लिए किनाया भी नहीं (दूर मुख्तार)

मसअला :- जी रहम महरम यानी ऐसा करीब का रिश्ता वाला कि अगर उन में से एक मर्द हो और एक औरत हो तो निकाह हमेशा के लिए हराम हो जैसे बाप माँ, बेटा, बेटी, माई बहन, चचा फूफी मामूँ खाला, भान्जी, उन में किसी का मालिक हो तो फ़ौरन ही आज़ाद हो जायेगा और अगर उन के किसी हिस्से का मालिक हो तो उतना आज़ाद हो गया इस में मालिक के आ़क़िल बालिग होने की मी शर्त नहीं बल्कि बच्चा या मजनून भी ज़ी रहम महरम का मालिक हो तो आज़ाद होजायेगा(दुर मुख्तार वगैरा)

मसअ्लाः – अगर आज़ादी को किसी शर्त पर मुअल्लक किया मसलन अगर तू फुलाँ काम करे तो आज़ाद है और वह शर्त पाई गई तो गुलाम आज़ाद है जब कि शर्त पाई जाने के वक्त उस की मिल्क में हो और अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक किया जो फ़िलहाल मौजूद है मसलन अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है तो फ़ोरन आज़ाद हो जायेगा(हुर मुक्तार)

मसअ्ला : - लौन्डी हामिला थी उसे आज़ाद किया तो उस के शिकम में जो बच्चा है वह भी आज़ाद है और अगर सिर्फ पेट के बच्चे को आज़ाद किया तो वही आज़ाद होगा लौन्डी आज़ाद न होगी मगर जब तक बच्चा पैदा न हो ले लौन्डी को बेच नहीं सकता (दूर मुख्तार)

मसअ्ला : — लौन्डीं की औलाद जो शौहर से होगी वह उस लौन्डी के मालिक की मिल्क होगी और जो औलाद मौला से होगी वह आज़ाद होगी (आमाए कुतुर)

मसअ्ला : – यह ऊपर मालूम हो चुका है कि अगर किसी हिस्सा को आज़ाद किया तो उतना ही आज़ाद होगा यह उस सूरत में है कि जब वह हिस्से मुअय्यन हों मसलन आधा, तिहाई, चौथाई, और अगर ग़ैर मुअय्यन हो मसलन तेरा एक हिस्सा आज़ाद है तो इस सूरत में भी आज़ाद होगा मगर चुँकि हिस्सा गैर मुअय्यन है लिहाज़ा मालिक से तअय्युन कराई जायेगी कि तेरी मुराद क्या है — नवाँ हिस्ता

बहारे शरीअत — वहली शोअबुल ईमान में सुमरा इन्ने जुन्दुब रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि ने फ्रमाया अफ्ज़ल सदका यह है कि गर्दन छुड़ाने में सिफ़ारिश की जाये।

### मसाइले फिक्टिया

गुलाम आज़ाद होने की चन्द सूरतें हैं एक यह कि उस के मालिक ने कह दिया कि गुलाम आज़ाद करा की कोई लफ़्ज़ जिस से आज़ादी साबित होती है दूसरी यह कि अाज़ाद है या उस के निरंत जाये तो मिल्क में आते ही आज़ाद हो जायेगा सोम यह कि से रहम महरम उस का नाराय र आज़ाद हो गया। (दुर मुख्तार)

अाज़ाद हा नवा (3. 3-4) मसअला :- आज़ाद करने की चार किस्में हैं वाजिब, मन्दूब, मुबाह, कुफ्र, कुल्ल व ज़िहार व कुक्र और रोज़ा तोड़ने के कफ़्फ़ारा में आज़ाद करना वाजिब है मगर क़सम में इख़्तियार है कि कु आज़ाद करे या दस मसाकीन को खाना खिलाये या कपड़े पहनाये यह न कर सके तो तीन की रख ले यह बाकी तीन में अगर गुलाम आज़ाद करने पर कुदरत हो तो यही मुतअ़य्यन है मन्द्र ह है कि अल्लाह के लिए आज़ाद करे उस वक्त कि जानिबे शरअ से उस पर यह ज़रूरी न हो यह कि बगैर नियत आज़ाद किया कुफ वह कि बुतों या शैतान के नाम पर आज़ाद किया के गुलाम अब भी आज़ाद हो जायेगा मगर उस का यह फेअ़ल कुफ़ हुआ कि उस के नाम पर आज़र करना दलीले तअ्जीम है और उन की तअ्जीम कुफ़ (आलमगीरी जौहरा)

मसअला :- आज़ाद करने के लिए मालिक का हुर आ़क़िल(आज़ाद)बालिग होना शर्त है यानी गुल अगर्चे माजून या मकातिब हो आजाद नहीं कर सकता और मजनून या बच्चा ने अपने गुलान के आज़ाद किया तो आज़ाद न हुआ बल्कि जवानी में भी अगर कहे कि मैंने बचपन में उसे आज़ाद क दिया था या होश में कहे कि जुनून की हालत में मैंने आज़ाद कर दिया था और उस का मज़न होना मालूम हो तो आज़ाद न हुआ बल्कि अगर बच्चा यह कहे कि जब मैं बालिग हो जाऊँ तेर आज़ाद है तो इस कहने से भी बालिग होने पर आज़ाद न होगा(आलमगीरी)

मसञ्जा: - अगर नशा में या मस्खरा पन से आज़ाद किया या गलती से ज़बान से निकल गा कि तू आज़ाद है तो आज़ाद हो गया या यह नहीं जानता था कि यह मेरा गुलाम है और आज़र कर दिया जब भी आज़ाद हो गया (दुर मुख्तार)

मसञ्जला: - आज़ाद करने को अगर मिल्क या सबबे मिल्क पर मुअ़ल्लक किया मसलन जो गुला कि फ़िलहाल उस की मिल्क में नहीं उस से कहा कि अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ या तुझे करें तो तू आज़ाद है उस सूरत में जब उस की मिल्क में आयेगा आज़ाद हो जायेगा और अगर मृति की मौत की तरफ़ इज़ाफ़त की यानी जो गुलाम मूरिस की मिल्क में है उस से कहा कि अगर में मूरिस मरजाये तो तू आज़ाद है तो आज़ाद न होगा कि मौते मूरिस सबबे मिल्क नहीं (इं कुकर) मसअ्ला: - ज़बान से कहना शर्त नहीं बल्कि लिखने से और गूँगा हो तो इशारा करने से आज़ाद हो जायेगा (दूर मुख्तार)

मसअ्लाः – तलाक् की तरह इस में भी बाज़ अल्फाज़ सरीह हैं बाज़ किनाया, सरीह में नियत बै ज़रूरत नहीं बल्कि अगर किसी और नियत से कहे जब भी आज़ाद हो जायेगा सरीह के 🌃 अल्फ़ाज़ यह हैं तू आज़ाद है, हुर है, ऐ आज़ाद, ऐ हुर, मैंने तुझ को आज़ाद किया, हाँ आग ज

का नाम ही आज़ाद है और ऐ आज़ाद कहा या नाम हुर है और ऐ हुर कह कर पुकारा तो आज़ाद न हुआ और अगर नाम आज़ाद है और ऐ हुर कह कर पुकारा या नाम हुर है और ऐ आज़ाद कह कर पुकारा तो आज़ाद हो जायेगा यह अल्फ़ाज़ भी सरीह के हुक्म में हैं नियत की ज़रूरत नहीं मैंने तुझे तुझ पर सदका किया या तुझे तेरे नफ्स को हिबा किया, मैंने तुझे तेरे हाथ बेचा, उन में इस की भी ज़रूरत नहीं कि गुलाम क़बूल करे और अगर यूँ कहा कि मैंने तुझे तेरे हाथ इतने को बेचा, तो अब कबूल की ज़रूरत होगी अगर कबूल करेगा तो आज़ाद होगा और इतने देने पड़ेंगे, आज़ादी को ऐसे जुज़ की तरफ़ मन्सूब किया जो पूरे से तअ़बीर है मसलन तेरा सर, तेरी गर्दन, तेरी ज़बान, आज़ाद है तो आज़ाद हो गया और अगर हाथ या पाँव को आज़ाद कहा तो आज़ाद न हुआ और अगर तिहाई चौथाई निस्फ वगैरा को आज़ाद किया तो उतना आज़ाद हो गया अगर गुलाम को कहा यह मेरा बेटा है या लोन्डी को कहा यह मेरी बेटी है अगर्चे उम्र में ज़्यादा हों या गुलाम को कहा यह मेरा बाप या दादा है या लोन्डी को कहा कि यह मेरी माँ है अगर्चे उन की उम्र इतनी न हो कि बाप या दादा या माँ होने के काबिल हों तो इन सब सूरतों में आज़ाद हैं अगर्चे इस नियत से न कहा हो और अगर कहा ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे भाई, ऐ मेरी बहन ऐ मेरे बाप, तो बग़ैर नियत आज़ाद नहीं। किनाया के बाज़ अल्फ़ाज़ यह हैं तू मेरी मिल्क नहीं, तुझ पर मुझे राह नहीं, तू भेरी मिल्क से निकल गया, इन में बग़ैर नियत आज़ाद न होगा अगर कहा तो आज़ाद की मिस्ल है तो इस में भी नियत की ज़रूरत है। (आलमगौरी दुर मुख्तार वगैरहुमा)

मसअला : - अल्फाज़े तलाक से आज़ाद न होगा अगर्चे नियत हो यानी यह आज़ाद के लिए किनाया भी नहीं (दूर मुख्तार)

मसअला :- जी रहम महरम यानी ऐसा क्रीब का रिश्ता वाला कि अगर उन में से एक मर्द हो और एक औरत हो तो निकाह हमेशा के लिए हराम हो जैसे बाप माँ, बेटा, बेटी, माई बहन, चचा फूफी मामूँ खाला, भान्जी, उन में किसी का मालिक हो तो फ़ौरन ही आज़ाद हो जायेगा और अगर उन के किसी हिस्से का मालिक हो तो उतना आज़ाद हो गया इस में मालिक के आ़क़िल बालिग होने की भी शर्त नहीं बल्कि बच्चा या मजनून भी ज़ी रहम महरम का मालिक हो तो आज़ाद होजायेगा(दुर मुख्तार वगैरा)

मसअ्लाः – अगर आज़ादी को किसी शर्त पर मुअल्लक किया मसलन अगर तू फुलाँ काम करे तो आज़ाद है और वह शर्त पाई गई तो गुलाम आज़ाद है जब कि शर्त पाई जाने के वक़्त उस की मिल्क में हो और अगर ऐसी शर्त पर मुअ़ल्लक किया जो फ़िलहाल मौजूद है मसलन अगर मैं तेरा मालिक हो जाऊँ तो आज़ाद है तो फ़ोरन आज़ाद हो जायेगा(दुर गुक्रार)

मसअ्ला : - लौन्डी हामिला थी उसे आज़ाद किया तो उस के शिकम में जो बच्चा है वह भी आज़ाद है और अगर सिर्फ़ पेट के बच्चे को आज़ाद किया तो वही आज़ाद होगा लौन्डी आज़ाद न होगी मगर जब तक बच्चा पैदा न हो ले लौन्डी को बेच नहीं सकता (दूर मुख्तार)

मसअ्ला : - लौन्डीं की औलाद जो शौहर से होगी वह उस लौन्डी के मालिक की मिल्क होगी और जो औलाद मौला से होगी वह आज़ाद होगी (आम्मर कुतुर)

मसअला: - यह ऊपर मालूम हो चुका है कि अगर किसी हिस्सा को आज़ाद किया तो उतना ही आज़ाद होगा यह उस सूरत में है कि जब वह हिस्से मुअय्यन हों मसलन आधा, तिहाई, चौथाई, और अगर गैर मुअय्यन हो मसलन तेरा एक हिस्सा आज़ाद है तो इस सूरत में भी आज़ाद होगा मगर चुँकि हिस्सा गैर मुअय्यन है लिहाज़ा मालिक से तअय्युन कराई जायेगी कि तेरी मुराद क्या है जो वह बताये उतना आज़ाद करार पायेगा और दोनों सूरतों में यानी बाज़ मुअय्यन या ग़ैर मुअय्यन जो वह बताये उतना आज़ाद करार पायेगा और दोनों सूरतों में यानी बाज़ मुअय्यन या ग़ैर मुअय्यन में जितना बाक़ी है उस में सआयत करायेंगे यानी उस गुलाम की उस रोज़ जो कीमत बाज़ार के नर्ख़ से हो उस कीमत का जितना हिस्सा ग़ैर आज़ाद शुदा के मक़ाबिल हो और उतना मज़दूरी वगैरा करा कर वुसूल करें जब कीमत का वह हिस्सा वुसूल हो जाये उस वक़्त पूरा आज़ाद हो जायेगा (अम्मर बुदुर)

मसंज्ञला: — यह गुलाम जिस का कोई हिस्सा आज़ाद हो चुका है उस के अहकाम यह है कि 1.उस को न बेच सकते हैं 2.न यह दूसरे का वारिस होगा 3.न उस का कोई वारिस होगा 4.न दो से ज़्यादा निकाह कर सके 5. न मौला की बगैर इजाज़त निकाह कर सके 6.न उन मुआ़मलात में गवाही दे सके जिन में गुलाम की गवाही नहीं ली जाती 7.न हिबा कर सके 8.न सदका दे सके मगर थोड़ी मिक्दार की इजाज़त है 9.और न किसी को कर्ज़ दे सके 10.न किसी की किफ़ालत कर सके और 11.न मौला उस से ख़िदमत ले सकता है 12. न उस को अपने क़ब्ज़ा में रख सकता है

(खुल मुहतार आगलगीरी)
मसअ्ला:— जो गुलाम दो शख़्सों की शिरकत में है उन में से एक ने अपना हिस्सा आज़ाद कर दिया तो दूसरे को इख़्तियार है कि अगर आज़ाद करने वाला मालदार है (यानी मकान व ख़ादिम व सामाने ख़ाना दारी और बदन के कपड़ों के अलावा उस के पास इतना माल हो कि अपने शरीक के हिस्से की कीमत अदा कर सके) तो उस से अपने हिस्से का तावान ले या यह भी अपने हिस्सा को आज़ाद कर दे या यह अपने हिस्से की कद्र सआ़यत कराये और यह भी हो सकता है कि उस को मुदब्बर कर दे मगर इस सूरत में भी फिलहाल सआ़यत कराई जाये और मौला के मरने के पहले अगर सआ़यत से कीमत अदा कर चुका तो अदा करते ही आज़ाद हो गया वरना उस के मरने के बाद अगर तिहाई माल के अन्दर हो तो आज़ाद है (दुर्र मुख़्तार कार)

मसञ्जा: - जब एक शरीक ने आज़ाद कर दिया तो दूसरे को उस के बेचने या हिबा करने या महर में देने का हक नहीं(आलमगीरी)

मसञ्जा: - शरीक के आज़ाद करने के बाद उस ने सआ़यत शुरूअ़ करा दी तो अब तावान नहीं ले सकता हाँ अगर गुलाम इसनाए सआ़यत से कीमत अदा कर चुका तो अदा करते ही आज़ाद हो गया वरना उस के मरने के बाद अगर तिहाई माल के अन्दर हो तो आज़ाद है (इर कुकर)

मसञ्जा: - तावान लेने का हक उस वक्त है कि उस ने बगैर इजाज़ते शरीक आज़ाद कर दिया और आज़ाद के बाद आज़ाद किया तो नहीं (आलमगीरी)

मसअला: — किसी ने अपने दो गुलामों को मुखातब कर के कहा तुम में का एक आज़ाद है तो उसे बयान करना होगा जिस को बताये कि मैंने उसे मुराद लिया वह आज़ाद हो जायेगा और बयान से कब्ल एक को बैंअ किया या रहन रखाया मुकातिब या मुदब्बर किया तो दूसरा आज़ाद होने के लिए मुअय्यन हो गया और न बयान किया न उस किस्म का कोई तसर्रुफ किया और एक मर गया तो जो बाकी है वह आज़ाद हो गया और अगर मौला खुद मर गया तो वारिस को बयान करने का हक नहीं बल्कि हर एक में से आधा आधा आज़ाद और आधे से बाकी में दोनों सआयत (कोशिश)करें (आवन्नीय) मसअला: — गुलाम से कहा तू इतने माल पर आज़ाद है और उसने उसी मजिलस में या जिस मजिलस में उस को इल्म हुआ कबूल कर लिया तो उसी वक्त आज़ाद हो गया यह नहीं कि जब अदा करेगा उस वक्त आज़ाद होगा और अगर यूँ कहा कि तू इतना अदा करे तो आज़ाद है तो

कादरी दारुल इशाअत -

गुलाम माजून हो गया यानी उसे तिजारत की इजाज़त हो गई और इस सूरत में कबूल करने की हाजत नहीं बल्कि अगर इन्कार कर दे जब भी माजून रहेगा और जबतक उतने अदा न कर दे मीला उसे बेच सकता है (दुर मुक्तार)

# मुदब्बर व मकातिब व उम्मे वलद का बयान

हिला कि कि लोगों के तुम मालिक हो (तुम्हारे लीन्डी गुलाम)वह किताबत चाहें तो उन्हें मकातिब कर दो अगर उन में मलाई देखो और उस माल में से जो खुदा ने तुम्हें दिया है कुछ उन्हें दे दो " सलललाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं मकातिब पर जब तक एक दिरहम भी बाकी है गुलाम ही है।

हदीस न.2: — अबूदाऊद वे तिर्मिज़ी व इने माजा उम्मे सलमा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कि हुजूर इरशाद फ्रमाते हैं जब तुम में किसी के मकातिब के पास पूरा बदले किताबत जमअ हो जाये तो उस से पर्दा करे।

हदीस न. 3 :— इब्ने माजा व हाकिम इब्ने अब्बास रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते है जिस कनीज़ के बच्चा उस के मौला से पैदा हो वह मौला के मरने के बाद आज़ाद है। हदीस न.4 :— दारे कुतनी व बैहकी इब्ने उमर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि फ़रमाते हैं मुदबर न बेचा जाये न हिबा किया जाये वह तिहाई माल से आज़ाद है।

### मसाइले फ़िक्हिया

मुदब्बर उस को कहते हैं जिस की निस्बत मौला ने कहा कि तू मेरे मरने के बाद आज़ाद है वा यूँ कहा कि अगर मैं मरजाऊँ या जब मैं मर्स तो तू आज़ाद है गुर्ज़ उसी किस्म के वह अल्फाज़ जिन से मरने के बाद उस का आज़ाद होना साबित होता है।

नसञ्जा : — मुदब्बर की दो किसमें हैं 1. मुदबरे मुतलक 2. मुदबरे मुक्य्यद मुदब्बरे मुतलक वह जिस में किसी ऐसे अम्र का इज़ाफ़ा न किया हो जिस का होना ज़रूरी न हो यानी मुतलकन मौत पर आज़ाद होना करार दिया मसलन अगर मैं मरूँ तो तू आज़ाद है और अगर किसी वक्ते मुअय्यन पर या वस्फ के साथ मौत पर आज़ाद होना कहा तो मुक्य्यद है मसलन इस साल मरूँ या उस मर्ज़ में मरूँ कि उस साल या इस मर्ज़ से मरना ज़रूरी नहीं और अगर कोई ऐसा वक्त मुक्रर्रर किया कि गालिब गुमान उस से पहले मरजाना है मसलन बूढ़ा शख़्स कहे कि आज से सौ बरस पर मर्ज़ तो तू आज़ाद है तो यह मुतलक ही है कि यह वक्त की कैद बेकार है क्योंकि गालिब गुमान वहीं है कि अब वह सौ बरस तक ज़िन्दा न रहेगा (आलम्मीर्ग मरेक्ट)

निविद्या : — अगर यह कहा कि जिस दिन महँ तू आज़ाद है तो अगर्चे रात में मरे वह आज़ाद की कि दिन से मुराद यहाँ मुतलक वक़्त है हाँ अगर कहे कि दिन से मेरी मुराद सुद्ध से गुरूब विकास तक का वक़्त है यानी रात के अलावा तो यह नियत उस की मानी जायेगी मगर अब यह

विकार मुक्य्यद होगा (दुर्र मुख्तार) विकास : — मुदब्बर करने के बाद अब अपने उस कौल को वापस नहीं ले सकता मुदब्बर को न

\_\_\_\_

- कादरी दारुल इशासव-

बेच सकते हैं, न हिंबा कर सकते, न रहन रख सकते, न सदका कर सकते हैं (आलमगीरी) मसञ्जा: - मुदब्बर गुलाम ही है यानी अपने मौला की मिल्क है उस को आज़ाद कर सकता ह मकातिब बना सकता है उस से ख़िदमत ले सकता है मज़दूरी पर दे सकता है अपनी विलायत से उस का निकाह कर सकता है और अगर लौन्डी मुदब्बरा है तो उस से वती कर सकता है उस का दूसरे से निकाह कर सकता है और मुदब्बरा से अगर मौला की औलाद हुई तो वह उम्मे वलद होगी (दुर मुख्यार) मसअला: - जब मौला मरेगा तो उस के तिहाई माल से मुदब्बर आज़ाद हो जायेगा यानी अगर यह तिहाई माल है या उस से कम तो बिलकुल आज़ाद हो गया और अगर तिहाई से ज़ाइद कीमत का है तो तिहाई की कद आज़ाद हो गया बाकी के लिए सआयत करे और अगर उस के अलावा मौला के पास और कुछ न हो तो उस की तिहाई आज़ाद बाकी दो तिहाईयों में सआयत करे यह उस वक़्त है कि वुरसा इजाज़त न दें और अगर इजाज़त देदें या उस का कोई वारिस ही नहीं तो कुल आज़ाद है और अगर मौला पर दैन है कि यह गुलाम उस दैन में मुस्तग्रक है तो कुल कीमत में सआ़यत कर के कर्ज़ ख़्वाहों को अदा करे (दूर मुख्तार वगैरा)

मसअ्ला: - मुदब्बर मुक्य्यद का मौला मरा और उसी वस्फ पर मौत वाकेंअ हुई मसलन जिस मर्ज या वक्त में मरने पर उस का आज़ाद होना कहा था वही हुआ तो तिहाई माल से आज़ाद हो जायेगा वरना नहीं और ऐसे मुदब्बर को बैंअ़ व हिबा व सदका वगैरहा कर सकते हैं (आलमगीरी)

मसअ्ला :- मौला ने कहा तू मेरे मरने से एक महीना पहले आज़ाद है और उस कहने के बाद एक महीना के अन्दर मौला मर गया तो आज़ाद न हुआ और अगर एक महीना या ज़ाइद पर मरा तो गुलाम पूरा आज़ाद हो गया अगर्चे मौला के पास उस के अलावा कुछ माल न हो (आलम्मीरी)

मसअ्ला: - मौला ने कहा तू मेरे मरने के एक दिन बाद आज़ाद है तो मुदब्बर न हुआ लिहाज़ा आज़ाद भी न होगा (अलमगीरी)

मसअ्ला: - मुदब्बरा के बच्चा पैदा हुआ तो यह भी मुदब्बर है जब कि वह मुदब्बरा मुत़ल्लका हो और अगर मुक्य्यदा हो तो नहीं (दुर्र मुख्तार)

मसअ्ला: - मुदब्बरा लौन्डी के बच्चा पैदा हुआ और वह बच्चा मौला का हो तो वह अब मुदबरा न रही बल्कि उम्मे वलद हो गुई कि मौला के मरने के बाद बिलकुल आज़ाद हो जायेगी अगर्चे उस के

पास उस के सिवा कुछ माल न हो (दुर मुख्तार) मसअ्ला: - गुलाम अगर नेक चलन हो और बज़ाहिर मालूम होता हो कि आज़ाद होने के बाद मुसलमानों को ज़रर(नुकसान) न पहुँचायेगा तो ऐसा गुलाम अगर मौला से अक्दे किताबत की दरख्वास्त करे तो उस की दरख्वास्त कबूल कर लेना बेहतर है अक्दे किताबत के यह मञ्जा है कि आका अपने गुलाम से माल की एक मिक्दार मुक्रिर कर के यह कह दे कि इतना अदा कर दे तू आज़ाद है और गुलाम उसे क़बूल भी करे अब यह मकातिब हो गया जब कुल अदा कर देगा आज़ाद हो जायेगा और जब तक उस में से कुछ भी बाकी है गुलाम ही है(जंडरा बगैरडा)

मसअ्ला: - मकातिब ने जो कुछ कमाया उस में तसर्रफ कर सकता है जहाँ चाहे तिजारत है लिए जा सकता है मौला उसे परदेस जाने से नहीं रोक सकता अगर्चे अक्दे किताबत में यह शह लगादी हो कि परदेस नहीं जायेगा कि यह शर्त बातिल है (मबसूत)

मसअला : - अक्दे किताबत में मौला को इख़्तियार है कि मुआविज़ा फ़िलहाल अदा करना शर्त कर दे या उस की किस्तें मुक्रिर कर दे और पहली सूरत में अगर इसी वक्त अदा न किया और दूसरी सूरत में पहली किस्त अदा न की तो मकाति न रहा (महसूर)

बहारे शरीअत —

सूरत म पर्याः - नाबालिग गुलाम अगर इतना छोटा है कि खरीदना बेचना नहीं जानता तो उस से अक्दे अस्अला ... । कताबत नहीं हो सकता और अगर इतनी तमीज है कि खरीद य फरोखत कर सके तो हो सकता है(जीहरा) क्रताबत । - मकातिब को खरीदने बेचने सफर करने का इख्तियार है और मौला की बगैर इजाज़त अपना या अपने गुलाम का निकाह नहीं कर सकता और मकातिब लॉडी भी बगैर मौला की इजाज़त अपना निकाह नहीं कर सकती और उन को हिंबा और सदका करने का भी इख़्तियार नहीं हाँ हों अपना बोड़ी सी चीज़ सदका कर सकते हैं जैसे एक रोटी या थोड़ा सा नमक और किफ़ालत और कुर्ज़

मसंभ्रता: - मौला ने अपने गुलाम का निकाह अपनी लौन्डी से कर दिया फिर दोनों से अक्द कताबत किया अब उन के बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा भी मकातिब है और यह बच्चा जो कुछ कमायेगा उस की माँ को मिलेगा और बच्चे का नफ़्क़ा उस की माँ पर है और इस की माँ का

मसअ्लाः - मकातिबा लौन्डी से मौला वृती नहीं कर सकता अगर वृती करेगा तो अवद लाजिम आयेगा और अगर लौन्डी के मौला से बच्चा पैदा हुआ तो उसे इख़्तियार है कि अक़्दे किताबत बाकी रखे और मौला से अक्द ले या अक्दे किताबत से इनकार कर के उम्मे वलद हो जाये (wise) म्सअला: - मौला नें मकातिब का माल ज़ाइअ कर दिया तो तावान लाजिम होगा (जाहरा)

श्संअला:— उम्मे वलद को भी मकातिबा कर सकता है और मकातिब को आज़ाद कर दिया ता 'बदले किताबत साकित हो गया (जाडरा)

मसञ्जा: - उम्मे वलद उस लौन्डी को कहते हैं जिस के बच्चा पैदा हुआ और मौला ने इक्रार किया कि यह मेरा बच्चा है ख़्वाह बच्चा पैदा होने के बाद उस ने इक्रार किया जमाना-ए-हमल में इक्रार किया हो कि यह हमल मुझ से है और इस सूरत में यह ज़रूरी है कि इक्रार के वक़्त से B: महीना के अन्दर बच्चा प्रैदा हो (दुरें मुख्तार जीहरा)

मसअ्लाः – बच्चा जिन्दा पैदा हुआ या मुर्दा बल्कि कच्चा बच्चा पैदा हुआ जिस के कुछ अअ्जा बन चुके हैं सब का एक हुक्म है यानी अगर मौला इकरार कर ले तो लौन्डी उम्मे वलद है (जीहरा)

मसञ्जा: - उम्मे वलद के जब दूसरा बच्चां पैदा हो तो यह मौला ही का करार दिया जायेगा जब कि उस के तसर्रुफ़ में हो अब उस के लिए इक्रार की हाजत न होगी अलबत्ता अगर मौला इन्कार कर दे और कह दे कि यह मेरा नहीं तो अब उस का नसब मौला से न होगा और उस का बेटा नहीं कहलायेगा (दुर्र मुख्तार)

मस्यला : — उम्मे वलद से सोहबत कर सकता है ख़िदमत ले सकता है उस को इजारा पर दे सकता है यानी औरों के काम काज मज़दूरी पर करे और जो मज़दूरी मिले अपने मालिक को ला कर दे उम्मे वलद का किसी शख़्स के साथ निकाह कर सकता है मगर उस के लिए इस्तिबरा ज़िलर है और उम्मे वलद को न बेच सकता है न हिबा कर सकता है न गिरवीं रख सकता है न हमें खैरात कर सकता है बल्कि किसी तरह दूसरे की मिल्क में नहीं दे सकता (जाइस आसमगीरी)

निव्यला: — मौला की मौत के बाद उम्मे वलद बिलकुल आज़ाद हो जायेगी उस के पास और मल हो या न हो (ओम्मए कुतुर)

925

बहारे शरीअत -

### क्सम का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है وَلَا تَخْعَلُوا اللَّهَ عُرُضَةً لِآيُمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَ تُصْلِحُوابَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَيِئِعٌ عَلِيْمٌ ٥

तर्जमा :- "अल्लाह को अपनी करमों का निशाना न बनालो कि नेकी और परहेज गारी और लोगों में सुलह कराने की खालो" (यानी उन उमूर के न करने की कसम न खालो)और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है,।

और फ्रमाता है।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتُرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيَمَانِهِمُ ثُمَّنَّا قَلِيُلًا د أُولِيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمُ فِي الْاخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا يَنظُرُ الْيَهِمُ يَوُمَ الْقِيَّامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمْ سِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ آلِيمٌ

तर्जमा :- " जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी कसमों के बदले ज़लील दाम लेते हैं उन का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और अल्लाह न उन से बात करे न उन की तरफ नज़र फ्रमार्थ कियामत के दिन और न उन्हें पाक करे और उन के लिए र्ददनाक अज़ाब है "

और फ्रमाता है وَ وَهُوابِعَهُدِ اللَّهُ إِذَا عَامَدَ ثُمُ وَ لَا تَنْقُضُوا الْآيُمَانَ بَعُدَ تَوْكِيُدِ هَا وَ قَدْ حَمَلتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَلِينَلا إِنَّ اللَّه يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ٥ तर्जमा :- "अल्लाह का अहद पूरा करो जब आपस में मुआहिदा और क्समों को मजबूत करने के बाद न तोड़ो हालाँकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जानता है" और फ्रमाता है

وَ لَا تَتَخِذُوا آيمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَرِلُ قَدَمٌ بَعُدُ كُبُوتِهَا

तर्जमा :-- अपनी कसमें आपस में बे अस बहाना न बनाओ कि कहीं जमने के बाद पाँव फिसल न जायें" और फ्रमाता है

وَلَايًا ثَلُ أُولُوا فَضُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ آنَ يُو ثُوا أُولِي القُرُبي وَالْمَسَاكِيْنَ وَ المُهجرِيْنَ فِي سَبِيلُ اللهِ مِد وَلَيَعُفُوا وَلَيَصُفَحُوا آلًا تُحِبُونَ أَنْ يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ عَفُورٌ رُحِيمُ

तर्जमा :- "तुम में से फ़ज़ीलत वाले और वुस्अ़त वाले इस बात की क़्सम न खायें कि क़राबत वालें और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे क्या तुम उसे दोस्त नहीं रखाते कि अल्लाह तुम्हारी मग्फिरत करे और अल्लाह बख़शने वाला मेहरबान हैं"। हदीस न.1 :- सहीहैन में अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी रसूलुलाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं अल्लाह तआ़ला तुम को बाप की क्सम खाने से मनअ करता है जो शख़्स क्सम खाये तो अल्लाह की क्सम खाये या चुप रहे।

हदीस न.2 :- सहीह मुस्लिम शरीफ में अब्दुर्रहमान इब्ने सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि बुतों की और अपने बाप दादा की

क्सम न खाओ।

हदीस न.3: - सहीहैन में अबृहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुजूर अक्दस सल्ललाह ुतआ़ला अलैहि वसल्लम फ्र्माते हैं जो शख़्स लात व उज़्ज़ा की क्सम खाये (यानी जाहिलीयत की आदत की वजह से यह लफ़्ज़ उस की ज़बान पर जारी हो जाये) वह ला इलाह इल्लल्लाह कह ते और जो अपने साथी से कहे आओ जुआ खेलें वह सदका करे।

कादरी दाठल इशाअत •

हदीस न.4 :- सहीहैन में साबित इब्ने ज़िहाक रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसुलुल्लाह हदीस नाम अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स गैर मिल्लते इस्लाम पर झूटी क्सम खाये स्त्रां पह कहे कि अगर यह काम करे तो यहूदी या नसरानी हो जाये या यूँ कहे कि अगर यह (याना पर काम किया हो तो यहूदी या नसरानी है)तो वह वैसा ही जैसा उस ने कहा (यानी काफिर है)और काम ।पाना पर उस चीज़ की नज़ नहीं जिस का वह मालिक नहीं और जो शख़्स अपने को जिस द्वाजा से कत्ल करेगा उसी के साथ क्यामत के दिन अज़ाब दिया जायेगा और मुसलमान पर त्रभूनत करना ऐसा है जैसा उसे कृत्ल कर देना और जो शख़्स झूटा दअ़वा इस लिए करता है

कि अपने माल को ज़्यादा करे अल्लाह तआ़ला उस के लिए किल्लत में इज़ाफ़ा करेगा। हदीस न.5: - अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा बरीदा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी रसुलुल्लाह सलल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख़्स यह कहे (कि अगर मैं ने यह काम किया है या करूँ) तो इस्लाम से बरी हूँ वह अगर झूटा है तो जैसा कहा वैसा ही है और अगर सच्चा है जब भी इस्लाम की तरफ सलामत न लोटैगा।

हदीस न.6 :- इब्ने जरीर अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रंपमाया झूटी क्सम से सौदा फ्रांख़्त हो जाता है और बरकत मिट जाती है। हदीस न.7: - वैलमी उन्हीं से रावी कि फ्रमाया यमीने गृमूस माल को ज़ाइल कर देती है और

हदीस न.8 :- तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नंसाई व इब्ने माजा व दारमी अब्दुल्लाह इब्ने ज़मर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स क्सम खाये और उस के साथ इन्शाअल्लाह कह ले तो हानिस न होगा। हदीस न.9 :- बुखारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू मूसा अशअ़री रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं खुदा की क्सम इन्शाअल्लाह तआ़ला मैं कोई क्सम खाऊँ और उस के ग़ैर में मलाई देखूँ तो वह काम करूँगा जो बेहतर है और क्सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।

हदीस न.10 :- इमाम मुस्लिम व इमाम अहमद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं जो शख़्स क्समें खाये और दूसरी बीज उस से बेहतर पाये तो क्सम का क्ष्फारा देदे और वह काम करे। हदीस न.11 :— सहीहैन में 'उन्हीं से मरवी हुजूर ने इरशाद फ्रमाया खुदा की क्सम जो शख्स अपने अहल के बारे में क़सम खाये और उस पर क़ाइम रहे तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा गुनहगार है ब निस्बत उस के कि क्सम तोड़कर कफ़्फ़ारा देदे।

हदीस न.12 :- क्सम उस पर महमूल होगी जो क्सम खिलाने वाले की नियत में हो। मसाइले फिक्हिया

क्सम खाना जाइज़ है मगर जहाँ तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क्सम खानी न चाहिए और बाज़ लोगों ने कुसम को तिकया-ए-कलाम बना रखा है कि इरादा व बे इरादा ज़बान में जारी होती है और उस का भी ख़्याल नहीं रखने कि बात सच्ची है या झूटी यह सख़्त मअ्यूब है और गैर खुदा की क्सम मकरूह है और यह शरअन क्सम भी नहीं यानी उस के तोड़ने से कंप्रकारा लाजिम नहीं। (तबईन वगैरा)

🗕 कादरी दारुल इशाअत

### क्सम का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़रमाता है

وَ لَا تَحْعَلُوا اللَّهَ عُرُضَةً لِآيُمَانِكُمُ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَ تُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَ اللَّهُ سَعِيعٌ عَلِيْمٌ ٥ तर्जमा :- "अल्लाह को अपनी करमों का निशाना न बनालों कि नेकी और परहेज गारी और लोगों है सुलह कराने की खालों" (यानी उन उमूर के न करने की क्सम न खालों)और अल्लाह सुनने वाला जानने वाला है,।

और फ्रमाता है।

إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَ آيَمَانِهِمُ ثَمَنَّا قَلِيُلًا و أُولِيكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْاخِرَةِ وَ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَ لَا يَنْظُرُ الْيَهِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ لَا يُزَكِّيهِمُ مِ وَ لَهُمْ عَذَاتِ آلِيمٌ

तर्जमा :- " जो लोग अल्लाह के अहद और अपनी क्समों के बदले ज़लील दाम लेते हैं उन का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं और अल्लाह न उन से बात करे न उन की तरफ नज़र फरमावे कियामत के दिन और न उन्हें पाक करे और उन के लिए र्ददनाक अज़ाब है "

और फरमाता है

وَ وَهُوابِعَهُدِ اللَّهُ إِذَا عَامَدَ ثُمُ وَ لَا تَنْفُضُوا الْآيْمَانَ بَعُدَ تَوْكِيْدِ هَا وَ قَدْ حَمَلَتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَلِيْلُا إِنَّ اللَّه يَعُلَمُ مَا تَفُعَلُونَ ٥ तर्जमा :- "अल्लाह का अहद पूरा करो जब आपस में मुआहिदा और क्समों को मज़बूत करने के बाद न तोड़ो हालाँकि तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह जानता है और फ्रमाता है

وَ لَا تَتَجِدُوا آيمَانَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمُ فَتَزِلُ قَدَمٌ بَعُدَ لَبُوتِهَا

तर्जमा :- अपनी कसमें आपस में बे अस बहाना न बनाओ कि कहीं जमने के बाद पाँव फिसल न जारें और फ्रमाता है

وَلَايَا تَل أُولُوا فَضُل مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنْ يُو تُوا أُولِي الْقُرْبِي وَالْمَسَاكِيْنَ وَ الْمُعْجِرِيْنَ فِي سَبِيلُ اللَّهِ مِد وَلَيَعُفُوا وَلَيَصُفَحُوا أَلَّا تُحِيُّونَ أَنْ يَغُفِرَ اللَّهُ لَكُمُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيْمِهِ

तर्जमा :- "तुम में से फ़ज़ीलत वाले और वुस्अत वाले इस बात की क्सम न खायें कि क्राबत वालें और मिस्कीनों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को न देंगे क्या तुम उसे दोस्त नहीं रखाते कि अल्लाह तुम्हारी मग्फिरत करे और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है"। हदीस न.1 :- सहीहैन में अब्दुल्लाह इन्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं अल्लाह तआ़ला तुम को बाप की क्सम खाने से मनअ करता है जो शख़्स क्सम खाये तो अल्लाह की क्सम खाये या चुप रहे।

हदीस न.2 :- सहीह मुस्लिम शरीफ में अ़ब्दुर्रहमान इब्ने सुमरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मखी रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं कि बुतों की और अपने बाप दादा की

क्सम न खाओ। हदीस न.3 :- सहीहैन में अबूहुरैरा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुजूर अक्दस सल्ललाह ुतआ़ला अ़लैहि वसल्लम फ़र्माते हैं जो शख़्स लात व ज़ज़्ज़ा की क्सम खाये (यानी जाहिलीयत की आदत की वजह से यह लफ़्ज़ उस की ज़बान पर जारी हो जाये) वह ला इलाह इल्लल्लाह कह ते और जो अपने साथी से कहे आओ जुआ खेलें वह सदका करे।

- कादरी दारुल इशायत

बहारे शरीअत

हदीस न.4 :- सहीहैन में साबित इने जिहाक रियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसुलुल्लाह स्टिल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स गैर मिल्लते इस्लाम पर झूटी क्सम खाये सत्तिरणां प्राप्ति यह कहे कि अगर यह काम करे तो यहूदी या नसरानी हो जाये या यूँ कहे कि अगर यह (याना पर काम किया हो तो यहूदी या नसरानी है)तो वह वैसा ही जैसा उस ने कहा (यानी काफिर है)और काम ।पान विकास विज्ञ की नज़ नहीं जिस का वह मालिक नहीं और जो शख़्स अपने को जिस हुन आप . चीज़ से कत्ल करेगा उसी के साथ क्यामत के दिन अज़ाब दिया जायेगा और मुसलमान पर ह्याज करना ऐसा है जैसा उसे कत्ल कर देना और जो शख्स झूटा दअ़्वा इस लिए करता है क्ष अपने माल को ज़्यादा करे अल्लाह तआ़ला उस के लिए किल्लत में इज़ाफ़ा करेगा।

हदीस न.5: - अबू दाऊद व नसाई व इब्ने माजा बरीदा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी रसुलुल्लाह सलल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम् ने फ्रमाया कि जो शख़्स यह कहे (कि अगर मैं ने यह काम किया है या करूँ) तो इस्लाम से बरी हूँ वह अगर झूटा है तो जैसा कहा वैसा ही है और अगर सच्या है जब भी इस्लाम की तरफ सलामत न लोटैगा।

हदीस न.6 :- इब्ने जरीर अबू हुरैरा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रेमाया झूटी क्सम से सौदा फ्रोख्त हो जाता है और बरकत मिट जाती है। हदीस न.7 :- वैलमी उन्हीं से रावी कि फ्रमाया यमीने गमूस माल को ज़ाइल कर देती है और

हदीस न.8 :-- तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नंसाई व इब्ने माजा व दारमी अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जो शख्स कसम खाये और उस के साथ इन्शाअल्लाह कह ले तो हानिस न होगा। हदीस न.9 :— बुखारी व मुस्लिम व अबू दाऊद व इब्ने माजा अबू मूसा अशअ़री रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं खुदा की क्सम इन्शाअल्लाह तआ़ला मैं कोई क्सम खाऊँ और उस के ग़ैर में भलाई देखूँ तो वह काम करूँगा जो बेहतर है और क्सम का कफ़्फ़ारा दे दूँगा।

हदीस न.10 :— इमाम मुस्लिम व इमाम अहमद व तिर्मिज़ी अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं जो शख़्स क्समें खाये और दूसरी बीज उस से बेहतर पाये तो क्सम का क्ष्णारा देदे और वह काम करे। हदीस न.11 :- सहीहैन में 'उन्हीं से मरवी हुजूर ने इरशाद फ्रमाया खुदा की क्सम जो शख़्स अपने अहल के बारे में क्सम खाये और उस पर काइम रहे तो अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा गुनहगार है ब निस्बत उस के कि क्सम तोड़कर कफ़्फ़ारा देदे।

हदीस न.12: - क्सम उस पर महमूल होगी जो क्सम खिलाने वाले की नियत में हो। मसाइले फिक्हिया

क्सम खाना जाइज़ है मगर जहाँ तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क्सम खानी न वाहिए और बाज लोगों ने क़ुसम को तिकया-ए-कलाम बना रखा है कि इरादा व वे इरादा ज़बान से जारी होती है और उस का भी ख़्याल नहीं रखने कि बात सच्ची है या झूटी यह सख़्त मअ्यूब है और गैर खुदा की क्सम मकरूह है और यह शरअन क्सम भी नहीं यानी उस के तोड़ने से कप्रकारा लाजिम नहीं। (तबईन वगैरा)

बहारे शरीअत ----

मसअला :- क्सम की तीन किस्म है 1. गृमूस 2. लग्व 3.मुन्अ्किदा अगर किसी ऐसी चीज के मुत्रअ़िल्लक क्सम खाई जो हो चुकी है या अब है या नहीं हुई है या अब नहीं है मगर वह क्सम चूटी है मसलन क्सम खाई कि फुलाँ शख़्स आया और वह अब तक नहीं आया है या क्सम खाई कि नहीं आया वह आ गया है या क्सम खाई कि यह पत्थर है और वाकेंअ में वह पत्थर नहीं गर्ज यह कि उस तरह झूटी क्सम की दो सूरतें हैं जान बूझकर झूटी क्सम खाई यानी मसलन जिस के आने की निस्बत झूटी कसम खाई थी यह ख़ुद भी जानता है कि नहीं आया है तो ऐसी कसम को गृमूस कहते हैं और अगर अपने ख़्याल से तो उस ने सच्ची क्सम खाई थी मगर हक़ीकृत में वह झूटी है मसलन जानता था कि नहीं आया और क्सम खाई कि नहीं आया और हकीकत में वह आ गया है तो ऐसी क्सम को लग्व कहते हैं और अगर आइन्दा के लिए क्सम खाई मसलन खुदा की क्सम मैं यह काम करूँगा या न करूँगा तो उस को मुन्अ़किदा कहते हैं जब हर एक को ख़ूब जान लिया तो हर एक के अब अहकाम सुनिये।

मसअ्ला :- गमूस में सख्त गुनहगार हुआ इस्तिगफार व तोबा फर्ज़ है मगर कफ़्फ़ारा लाज़िम नही और लग्व में गुनाह भी नहीं और मुन्अकिदा में अगर कसम तोड़ेगा कफ्फारा देना पड़ेगा और बाज सूरतों में गुनाहगार भी होगा। (दुरं मुख्तार आलमगीरी वगैरहुमा)

मसअला:- बाज़ क्समें ऐसी हैं कि उन का पूरा करना ज़रूरी है मसलन किसी ऐसे काम के करने की क्सम खाई जिस का बगैर क्सम करना ज़रूरी था या गुनाह से बचने की क्मस खाई तो उस सूरत में क्सम सच्ची करना ज़रूरी है मसलन खुदा की क्सम जुहर पढूँगा या चोरी या ज़ना न करूँगा दूसरी वह कि उस का तोड़ना ज़रूरी है मसलन गुनाह करने या फराइज़ व वाजिबात न करने की क्सम खाई जैसे क्सम खाई कि नमाज़ न पढ़ूँगा या चोरी करूँगा या माँ बाप से कलाम न करूँगा तो क्सम तोड़ दे तीसरी वह कि उस का तोड़ना मुस्तहब है मसलन ऐसे अम्र की क्सम खाई कि उस के गैर में बेहतरी है तो ऐसे को तोड़कर वह करे जो बेहतर है चौथी वह कि मुबाह की क्सन खाई यानी करना और न करना दोनों यकसाँ हैं उस में क्सम बाकी रखना अफ़ज़ल है (मबसूर)

मसञ्जला :- मुन्ध्किदा जब तोड़ेगा कफ्फारा लाजिम आयेगा अगर्चे उस का तोड़ना शरअ ने ज़रूरी क्रार दिया हो।

मसअला: - मुन्अकिदा तीन किस्में है 1.यमीन फ़ौर 2. मुरसल 3.मोकित अगर किसी खास वजह से या किसी बात के जवाब में क्सम खाई जिस से उस काम का फ़ौरन करना या न करना समझा जाता है उस को यमीने फ़ौर कहते हैं ऐसी क्सम में अगर फ़ौरन वह बात होगई तो क्सम दूट गई और कुछ देर के बाद हो तो उस का कुछ असर नहीं मसलन औरत घर से बाहर जाने का तहया कर रही है उस ने कहा अगर तू घर से बाहर निकली तो तुझे तलाक है उस वक़्त औरत ठहर गई फिर दूसरे वक्त गई तो तलाक नहीं हुई या एक शख्स किसी को मारना चाहता था उस ने कहा अगर तूने उसे मारा तो मेरी औरत को तलाक है उस वक्त उस ने नहीं मारा तो तलाक नहीं हुई अगर्चे किसी और वक्त में मारे या किसी ने उस को नाश्ता के लिए कहा कि मेरे साथ नाश्ता कर लो उस ने कहा खुदा की क्सम नाश्ता नहीं करूँगा और उस के साथ नाश्ता न किया तो क्सम नहीं दूटी अगर्चे घर जाकर उसी रोज़ नाश्ता किया हो और मुक्ति वह है जिस के लिए कोई बढ़त एक दिन दो दिन या कम व बेश मुक्रिर कर दिया उस में अगर वक्ते मुअय्यन के अन्दर क्सम के खिलाफ किया तो टूट गई वरना नहीं मसलन क्सम खाई कि उस घड़े में जो पानी है उसे आज

• कादरी दाकल इशाअत

विवा और आज न पिया तो क्सम टूट गई और कप्रकारा देना होगा और पी लिया तो क्सम पूरी विया । जार कार कार कार कार कार कार कार कार का आर में लिया तो कसम पूरी होगई और उस वक़्त के पूरे होने से पहले वह शख़्स मर गया या उस का पानी गिरा दिया गया तो होगई जार क्सम नहीं दूटी और अगर क्सम खाने के बक़्त उस घड़े में पानी था ही नहीं मगर क्सम खाने क्सन को यह मालूम न था कि उस में पानी नहीं है जब भी क्सम नहीं दूटी और अगर उसे मालूम वाल पानी उस में नहीं है और क्सम खाई तो क्सम दूट गई और अगर क्सम में कोई वक्त था। पर न किया और करीना से फ़ौरन करना या न करना समझा जाता हो तो उसे मुरसल कहते हैं किसी काम के करने की कसम खाई और न किया मसलन कसम खाई कि फलाँ को मासँगा और त मारा यहाँ तक कि दोनों में से एक मर गया तो क्सम टूट गई और जब तक दोनों ज़िन्दा हों तो अगर्चे न मारा क्सम नहीं दूटी और न करने की क्सम खाई तो जब तक करेगा नहीं क्सम नहीं अगम प्राप्त कसम खाई कि मैं फुलों को न मारूँगा और मारा तो टूट गई वरना नहीं (जीहरा नम्बर) मसअ्ला :- गलती से क्सम खा बैठा मसलन कहना चाहता था कि पानी लाओ या पानी पियूँगा और ज़बान से निकल गया कि खुदा की क्सम पानी नहीं पियूँगा या यह क्सम खाना न चाहता था दूसरे ने क्सम खाने पर मजबूर किया तो वही हुक्म है जो क्स्दन और बिला मजबूर किए क्सम खाने का है यानी तोड़ेगा तो कफ़्फ़ारा देना होगा क्सम तोड़ना इख़्तियार से हो या दूसरे के मजबूर करने से क्रिन्दन हो या भूल चूक से हर सूरत में कफ़्फ़ारा है बल्कि अगर बेहोशी या जनून में क्सम तोड़ना हुआ जब भी कफ़्फ़ारा वाजिब है जब कि होश में क्सम खाई हो और अगर बेहोशी या जुनून में क्सम खाई तो क्सम नहीं कि आकिल होना शर्त है और यह आकिल नहीं(तबईन)

मसञ्जा: - क्सम के लिए चन्द शर्ते हैं कि अगर वह न हों तो कफ्फ़ारा नहीं, क्सम खाने वाला 1. मुसलमान 2. आक़िल 3. बालिग हो काफ़िर की क्सम क्सम नहीं यानी अगर ज़माना—ए—कुफ़ में क्सम खाई फिर मुसलमान हुआ तो उस क्सम के तोड़ने पर कफ्फ़ारा वाजिब न होगा और मआज़ल्लाह क्सम खाने के बाद मुरतद हो गया तो क्सम बातिल हो गई यानी अगः फिर मुसलमान हुआ और क्सम तोड़दी तो कृष्फारा नहीं आज़ाद होना शर्त नहीं यानी गुलाम की क्सम कसम है तोड़ने से कफ़्फ़ारा वाजिब होगा मगर कफ़्फ़ारा माली नहीं दे सकता कि किसी चीज़ का मालिक है नहीं हाँ रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है मगर मौला इस रोज़े से उसे रोक सकता है लिहाज़ा अगर रोज़ा के साथ कफ़्फ़ारा अदा न किया हो तो आज़ाद होने के बाद कफ़्फ़ारा दे।

4. और क्सम में यह भी शर्त है कि वह चीज़ जिस की क्सम खाई अक्लन मुमकिन हो यानी हो सकती हो अगर्चे मुहाल आदी हो 5. और यह भी शर्त है कि क्सम और जिस चीज़ की क्सम खाई दोनों को एक साथ कहा हो दरियान में फ़ासिला होगा तो क्सम न होगी मसलन किसी ने उस से कहलाया कि कह खुंदा की क्सम इस ने कहा खुंदा की क्सम उस ने कहा कि कह फुलाँ काम करूँगा इस ने कहा तो यह क्सम न हुई । (अत्मलगीरी खुल मुहतार)

मसअला: - अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के जितने नाम है उन में से जिस नाम के साथ क्सम खायेगा तो कसम हो जायेगी ख़्वाह बोल चाल में उस नाम के साथ कसम खाते हों या नहीं मसलन अल्लाह की कसम, खुदा की कसम, रहमान की कसम, रहीम की कसम, परवरदिगार की कसम, यूँहीं खुदा की जिस सिफत की क्सम खाई जाती हो उस की क्सम खाई हो गई मसलन खुदा की इज़्ज़त व जलाल की क्सम, उस की किबरियाई की क्सम, उस की बुजुर्गी या बड़ाई की क्सम, उस की अज़मत की क्सम, उस की कुदरत व कुखत की क्सम, कुर्आन की क्सम, कलामुल्लाह की क्सम,

बादरी दांक्स इशाजव-

तो यहूदी हो गया यूँही अगर कहा खुदा जानता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है और यह बात उस ने झूट कही है तो अइन अल्फ़ाज़ से भी कसम हो जाती है हल्फ़ करता हूँ, क्सम खाता हूँ, मैं शहादत देता हूँ, खुदा गवाह है, खुदा को गवाह कर के कहता हूँ, मुझ पर कसम है, ला-इलाह इल्लल्लाह में यह काम न करूँगा, अगर यह काम करे या किया हो तो यहूदी है या नसरानी या काफिर या काफिरोंका शरीक, मरते वक्त ईमान नसीब न हो। बे ईमान मरे काफिर हो कर मरे और यह अल्फ़ाज़ बहुत सख़्त हैं कि अगर झूटी कसम खाई या कसम तोड़ दी तो बाज़ सूरत में काफ़िर होजायेगा जो शख्स इस किस्म की झुटी कसम खाये उस की निस्बत हदीस में फरमाया वह वैसा ही है जैसा उस ने कहा यानी यहूदी होने की क्सम खाई कसर उलमा के नज़दीक काफिर है मसअला:- यह अल्फाजे क्सम नहीं अगर्चे उनके बोलने से गुनाहगार होगा जब कि अपनी बात में झूटा है अगर ऐसा करूँ तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो। उस की लअ्नत हो, उस का अज़ाब हो खुदा का कहर दूटे मुझ पर आसमान फद पड़े, मुझे ज़मीन निगल जाये, मुझ पर खुदा की मार है खुदा की फ़टकार हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की शफाअ़त न मिले मुझे खुदा का दीदार न नसीब हो, मरते वक्त कलिमा न नसीब हो।

मसअला :- जो शख़्स किसी चीज़ को अपने ऊपर हराम करे मसलन कहे कि फुलाँ चीज़ मुझ पर हराम है तो उस कें कह देने से वह शय हराम नहीं होगी कि अल्लाह ने जिस चीज को हलाल किया उसे कौन हराम कर सकेगा मगर उस के बरतने से कफ़्फ़ारा लाज़िम आयेगा यानी यह मी क्सम है । (तबईन)

मसअ्ला: - तुझ से बात करना हराम है यह यमीन है बात करेगा तो कफ्फ़ारा लिज़म होगा(आलम्मीर्श) मसअला :- अगर उस को खाऊँ तो सुअर खाऊँ या मुर्दार खाऊँ यह क्सम नहीं यानी कफ़्ज़ा लाजिम न होगा । (मरसूत)

मसञ्जला :- गैर खुदा की क्सम क्सम नहीं मसलन तुम्हारी क्सम अपनी क्सम, तुम्हारी जान की क्सम, अपनी जान की क्सम, तुम्हारे सर की क्सम, अपने सर की क्सम, आँखों की क्सम, जवानी की क्सम, माँ बाप की क्सम, औलाद की क्सम, मज़हब की क्सम, दीन की क्सम, इल्म की क्सम, कअ्बा की क्सम, अर्शे इलाही की क्सम, रसूलुल्लाह की क्सम।

मसअ्ला :- खुदा और रसूल की कसम यह काम न करूँगा, यह कसम नहीं अगर कहा मैंने क्सम खाई है कि यह काम न करूँगा और वाकेंअ़ में क्सम खाई है तो क्सम है और झूट कहा तो क्सम नहीं झूट बोलने का गुनाह हुआ और अगर कहा खुदा की क़सम कि इस से बड़ कर कोई क़सम नहीं या उस के नाम से बुजुर्ग कोई नाम नहीं या उस से बड़ कर कोई नहीं मैं उस काम को न करूँगा तो यह क्सम् होगई और दरमियान का लफ्ज़ फ़ाज़िल क्रार न दिया जायेगा । (आल्म्मीरी)

मसअ्ला :- अगर यह काम करूँ तो खुदा से मुझे जितनी उमीद हों सब से ना उमीद हूँ यह क्सम है और तोड़ने पर कफ़्फ़ारा लाज़िम । (आलमगीरी)

मसअ्ला :- अगर यह काम करूँ तो काफ़िरों से बद तर हो जाऊँ तो कसम है और अगर कहा कि यह काम करे तो काफिर को उस पर शरफ हो तो क्सम नहीं । (आलमगीरी)

मसअ्ला :- अगर किसी काम की चन्द कसमें खाई और उस के ख़िलाफ किया तो जितनी क्समें हैं उतने ही कफ़्फ़ारे लाज़िम होंगे मसलन कहा कि वल्लाह बिल्लाह मैं यह नहीं करूँगा या कहा खुदा की क्सम, परवरदिगार की क्सम, तो यह दो क्समें हैं। किसी काम की निस्बत क्सम, खाई

क मैं उसे कभी न करूँगा फिर दो बारा उसी मिलिस में क्सम खाकर कहा कि मैं उस काम को क्ष में उर्ग फिर उस काम को किया तो दो कप्फारे लाजिम(आलम्मीरी) कमी न पर कलाह उस से एक दिन कलाम न करूँगा, खुदा की कसम उस से महीना भर कलाम वस्र हैं। युदा की कसम उस से साल भर बात न करूँगा फिर थोड़ी देर बाद कलाम किया तो त करणा के वाद कात की तो दो कफ्फ़ारे और महीना भर के बाद कलाम

बहारे शरीअत ---

तिन कंप्रकारा और साल भर के बाद किया तो कुछ नहीं क्सम खाई कि फुलों बात मैं न किया ता अप दिन न दो दिन तो यह एक ही क्सम है जिस की मीआद दो दिन तक है(आलमगीरी) कहूँगा न र भराअला :- दूसरे के क्सम दिलाने से कसम नहीं होती मसलन कहा तुम्हें खुदा की क्सम यह काम कर दो तो उस के कहने से उस पर क्सम न हुई यानी न करने से कफ़्फ़ारा लाज़िम नहीं काम पर क्षा किसी के पास गया उस ने उठना चाहा उस ने कहा खुदा की क्सम न उठना और वह खड़ा हो गया तो उस कसम खाने वाले पर कफ्फारा नहीं (आसमगीरी)

मसंभ्ला: — एक ने दूसरे से कहा तुम फुलाँ के घर कल गये थे उस ने कहा हाँ फिर उस पूछने वाले ने कहा खुदा की क्सम तुम गये थे उस ने कहा हाँ उस का हाँ कहना क्सम है एक ने दूसरे से कहा कि अगर तुम ने फुलॉ शख़्स से बात चीत की तो तुम्हारी औरत को तलाक है उस ने जवाब में कहा मगर तुम्हारी' इजाज़त से तो उस के कहने का मकसद यह हुआ कि अगर बगैर उस की इजाज़त के कलाम करेगा तो औरत को तलाक है लिहाज़ा बग़ैर इजाज़त कलाम करने से

मसअला :- एक ने दूसरे से कहा खुदा की कंसम तुम यह काम करोगे अगर उस से खुद कंसम खाना मुराद है तो कसम हो गई और अगर कसम खिलाना मकसूद है या न खुद खाना मकसूद है न खिलाना तो क्सम नहीं यानी अगर दूसरे ने उस काम को न किया तो किसी पर कफ्फारा नहीं। (आसमगीर)

मसञ्जला:- एक ने दूसरे से कहा खुदा की क्सम तुम्हें यह काम करना होगा खुदा की क्सम तम्हें यह काम करना होगा दूसरे ने कहा हाँ अगर पहले का मक्सूद क्सम खाना है और दूसरे का भी हैं कहने से क्सम खाना मक्सूद है तो दोनों की क्सम होगई और अगर पहले का मक्सूद क्सम खिलाना है और दूसरे का क्सम खाना तो दूसरे की क्सम होगई और अगर पहले का मक्सूद क्सम खिलाना है और दूसरे का मक्सूद हाँ कहने से क्सम खाना नहीं बल्कि क्युदा करना है तो किसी की क़सम न हुई (आलमगीरी)

मसअला: — एक ने दूसरे से कहा खुदा की क्सम मैं तुम्हारे यहाँ दअ्वत में नहीं आऊँगा तीसरे ने कहा क्या मेरे यहाँ भी न आओगे उस ने कहा हाँ तो यह हाँ कहना भी क्सम है यानी उस तीसरे के यहाँ जाने से भी क्सम दूट जायेगी (आसमगीरी)

### कफ्फ़ारा का बयान

अल्लाह अज्ज व जल्ल फ्रमाता है पिन :- "अल्लाह ऐसी क्समों में तुझ से मुआख़िज़ा नहीं करता जो गलत फहमी से हो जायें हाँ भे पर गिरफ़्त करता है जो तुम्हारे दिलों ने काम किये और अल्लाह बख्याने वाला हिल्म वाला है। قَلُفَرَضَ اللَّهُ تَجِلَّةَ ايَمَانِكُمُ عَوَ اللَّهُ مَوْلَكُمُ وهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ 1 करमाता है। وهُوَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُ 1 करमाता (931

बेशक अल्लाह ने तुम्हारी क्समों का कफ्फारा मुक्रिर किया है और अल्लाह तुम्हारा मौला है और वह इल्म वाला और हिकमत वाला है"

और फ्रमाता है

لَا يُسوَّاحِدُ كُمُ اللَّهُ بِاللَّغُو فِسَى السَسَائِسِكُم وَ لَكِنُ يُسوَّاحِدُ كُمُ بِسَاعَقَدُ ثُمُ الْآيسَانَ ع فَكُفَارَتُهُ إِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطُعِمُونَ آهَلِيُكُمُ آوُ كِسُوَتُهُمَ آوُ تَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ وَفَمَنُ لَمُ يَحِدُ فَصِيَامُ ثَلْثَةِ آيَامٍ و ذَلِكَ كَفَارَةُ آيَمَانِكُمُ إِذَا حَلَفْتُم و وَ احْفَظُوا آيَمَانَكُمُ و كَثَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ آيَتِهِ لَعَلَّكُمُ

तर्जमा: - "अल्लाह तुम्हारी ग़लत फ़हमी की क्समों पर तुम से मुआख़िज़ा (पकड़) नहीं करता हाँ उन क्समों पर गिरफ़्त फ्रमाता है जिन्हें तुम ने मज़बूत किया तो ऐसी क्समों का कफ़्फ़ारा दस मिस्कीन को खाना देना है अपने घर वालों को जो खिलाते हो उस के औसत्(दर्मियानी दर्ज का)में से या उन्हें कपड़ा देना या एक गुलाम आज़ाद करना और जो इन में से किसी बात पर कुदरत न रखता हो वह तीन दिन के रोज़े रखे यह तुम्हारी क्समों का कफ्फ़ारा है जब क्सम खाओ और अपनी क्समों की हिफाज़त करो इसी तरह अल्लाह अपनी निशानियाँ तुम्हारे लिए बयान फ्रमाता है ताकि तुम शुक्र करो'।

यह तो मालूम हो चुका कि क्सम तोड़ने से कफ्फ़ारा लाज़िम आता है अब यह मालूम करने की ज़रूरत है कि क्सम तोड़ने का क्या कफ़्फ़ारा है और उस की क्या-क्या सूरतें हैं लिहाज़ा अब उस के अहकाम की तफ्सील सुनिये।

मसअला: - क्सम क्रा कप्फारा गुलाम आज़ाद करना या दस मिस्कीनों को खाना खिलाना या ज

को कपड़े पहनाना है यानी यह इख्तियार है कि उन तीन बातों में से जो चाहे करे। मसञ्जला: - गुलाम आज़ाद करने या मसाकीन को खाना खिलाने में उन तमाम बातों की जो कफ्फारा-ए-ज़िहार में मज़कूर हुई यहाँ भी रिआयत करे मसलन किस किस्म का गुलाम आज़ार किया जाये कि कफ्फ़ारा अदा हो और कैसे गुलाम के आज़ाद करने से अदा न होगा और मसाकीन को दोनों वक्त पेट भर कर खिलाना होगा और जिन मसाकीन को सुबह के वक्त खिलाया उन है को शाम के वक़्त भी खिलाये दूसरे दस मसाकीन को खिलाने से अदा न होगा और यह हो सकता है दसों को एक ही दिन खिलादे या हर रोज़ एक एक को या एक ही को दस दिन तक दोनों वहत खिलाये और मसाकीन जिन को खिलाया उन में कोई बच्चा न हो और खिलाने में इबाहत व तमलीक दोनों सूरतें हो सकती हैं और यह भी हो सकता है कि खिलाने के एवज़ हर मिस्कीन की निस्फ साअ गेहूँ या एक साअ जौ या उन की कीमत का मालिक कर दे या दस रोज़ तक एक है मिस्कीन को हर रोज़ बकद सदक-ए-फिन्न दे दिया करे या बाज़ को खिलाये और बाज़ को दे <sup>दे</sup> गुर्ज़ यह कि उस की तमाम सूरतें वहीं से मालूम करें फ़र्क़ इतना है कि वहाँ साठ (60)मिस्कीन थे यहाँ दस हैं।

मसअला :- कपड़े से वह कपड़ा मुराद है जो अकसर बदन को छुपा सके और वह कपड़ा ऐसा है जिस को मुतवस्मित दर्जे के लोग पहनतें हों और तीन महीने से ज़्यादा तक पहना जा सके लिहाजी अगर इतना कपड़ा है जो अकसर बदन को छुपाने के लिए काफ़ी नहीं मसलन सिर्फ पाजामा य

बहारे शरीअत ----

होषी या छोटा कुर्ता यूँही ऐसा घटिया कपड़ा देना जिसे मुतवस्मित लोग न पहनते हों नाकाफी यूंहीं ऐसा होया था जिस्ता को तीन माह तक इस्तिअमाल न किया जा सकता हो जाइज नहीं है (दूर मुख्यार) क्रमज़ार क्या का को जो मिकदार होनी चाहिए उसका निस्फ दिया और उस की कीमत निस्फ भस्त्र्य । प्राप्त अप एक साअ जी के बराबर है तो जाइज़ है यूंही एक कपड़ा दस मिस्कीनों को दिया जो साथ के तर हर एक को इतना मिलता है जिसकी कीमत सदका-ए-फितर के बराबर है तो तक्षण है यूंहीं अगर मिस्कीन को पगड़ी दी और वह कपड़ा इतना है कि जिसकी मिक्दार मज़कूर लाइए। - ... हुई या उस की क़ीमत सदका-ए-फिन्न के बराबर है तो जाइज़ है वरना नहीं(महसूर्यगरा)

मुसंअला: - नया कपड़ा होना ज़रूरी नहीं पुराना भी दिया जा सकता है जब कि तीन महीने से ज्यादा तक इस्तिमाल कर सकते हों और नया हो मगर कमजोर हो तो जाइज नहीं (खुल मुहजार) भसअला: - औरत को अगर कपड़ा दिया तो सर पर बाँधने का रूमाल या दोपट्टा देना होगा क्योंकि उसे सर का छुपाना भी फर्ज़ है (खुल मुहतार)

मसञ्जला : — पाँच मिस्कीनों को खाना खिलाया या पाँच को कपड़े देदिये अगर खाना कपड़े से सस्ता है यानी हर मिस्कीन का कपड़ा एक खाने से ज्यादा या बराबर कीमत का है तो जाइज़ है यानी यह कपड़े पाँच खाने के काइम मकाम कुल खाना देना क्रार पायेगा और अगर कपड़ा खाने से अरज़ाँ (सस्ता)हो तो जाइज़ नहीं मगर जब कि खाने का मसाकीन को मालिक कर दिया हो तो यह मी जाइज़ है यानी यह खाने पाँच मिस्कीन के कपड़े के बराबर हुए तो गोया दसों को कपड़े दे(खुल मुहतार)

मसअला: - अगर एक मिस्कीन को दसों कपड़े एक दिन में एक साथ या मुत्फ़रिक तौर पर देदे तो कप्फारा अदा न हुआ और दस दिन मं दे यानी हर रोज़ एक कपड़ा तो होगया(मबसूह) मसअ्ला :- मिस्कीन को कपड़ा या ग़ल्ला या कीमत दी फिर वह मिस्कीन मर गया और उस के गास वह चीज़ वुरासतन पहुँची या उस ने उसे हिबा कर दिया या उस ने उस से वह शय (चीज़) खरीदली तो इन सब सूरतों में कफ़्फ़ारा सही हो गया (आलमगीरी)

मसब्बला :- पाँच साअ गेहूँ दस मिस्कीनों के सामने रख दिये उन्हों ने लूट लिए तो सिर्फ एक मिस्कीन को देना क्रार पायेगा (आलमगीरी)

मसअला : - कफ्फ़ारा अदा होने के लिए नियत शर्त है बगैर नियत अदा न होगा अगर वह शय जो मिस्कीन कों दी और देते वक़्त नियत न की मगर वह चीज़ अभी मिस्कीन के पास मौजूद है और अब नियत कर ली तो अदा हो गया जैसा कि ज़कात में फ़कीर को देने के बाद नियत करने में यही शर्त है उस वक्त वह चीज़ फ़क़ीर के पास बाक़ी हो नियत काम करेगी वरना नहीं (तहताबी) मसंभूता : — अगरः किसी, ने कफ्फारा में गुलाम भी आज़ाद किया और मसाकीन को खाना भी खिलाया और कपड़े भी दियें तो एक ही वक़्त में यह सब काम हुए या आगे पीछे तो जिसकी कीमत ज्यादा है वह कफ़्फ़ारा क्रार पायेगा और अगर कफ़्फ़ारा दिया ही नहीं तो सिर्फ़ उसका मुआख़िज़ा होगा जो कीमत है (दुरें मुख्तार)

मस्त्राला: - गेहूँ, जौ, मुनक्के के के अलावा अगर कोई दूसरा ग़ल्ला देना चाहे तो आधे साअ गेहूँ या एक साअ जी की कीमत का होना ज़रूर है उस ने आधा साअ या एक साअ होने का एअतिबार

भाजाला :- रमज़ान में अगेर कप्फारे का खाना खिलाना चाहता है तो शाम और सहरी दोनों वक्त खाना खिलाये या एक मिस्कीन को बीस दिन शाम का खाना खिलाये (जीहरा)

(933

मसञ्जला :- अगर गुलाम आज़ाद करने या दस मिस्कीन को खाना या कपड़े देने पर कादिर न हो

तो पै दर पै तीन रोज़े रखे (आमार कुतुर)

मसञ्जला : - आजिज़ होना उस वक्त का मोअ्तबर है जब कर्फ़ारा अदा करना चाहता है मसलन जिस वक्त कसम तोड़ी थी उस वक्त मालदार था मगर कप्फारा अदा करने के वक्त मोहताज है तों रोज़ा से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है और अगर तोड़ने के वक़्त मुफ़लिस था और अब मालदार तो रोजे से नहीं अदा कर सकता (जंडरा बगैरहा)

मसअ्ला: - अपना तमाम् माल हिबा कर दिया और क्ब्ज़ा भी देदिया उस के बाद कफ़्फ़ारे के रोज़े रखे फिर हिबा से रुजूअ़ किया तो कफ़्फ़ारा अदा हो गया (दुर्र मुख्तार)

मसअला :- जब गुलाम अपनी मिल्क में है या इतना माल रखता है कि मिस्कीन को खाना या कपड़े दे सके अगर्चे खुद मक्रूज़ या मदयून (कर्ज़ मन्द) हो तो आजिज़ (मजबूर)नहीं यानी रिशी हालत में रोज़े से कफ़्फ़ारा अदा न होगा हाँ अगर कर्ज़ और दैन अदा करने के बाद कफ़्फ़ारे के रोजे रखे तो हो जायेगा और मबसूत में इमाम सुर्खसी रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहि ने फ्रमाया कि अगर कुल माल दैन में मुस्तगरक हो तो दैन अदा करने से पहले भी रोज़ा से कफ़्फ़ारा अदा कर सकता है और अगर गुलाम मिल्क में है मगर उस की एहतियाज(ज़रूरत)है तो रोज़े से कफ़्फ़ारा

अदा न होगा(जोडरा)

मसअला :- एक साथ तीन रोज़े न रखे यानी दरिम्यान में फ़ासिला कर दिया तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ अगर्चे किसी मजबूरी के सबब नागा हुआ हो यहाँ तक कि औरत को अगर हैज़ आ गया तो पहले के रोज़े का एअतिबार न होगा यानी अब पाक होने के बाद लगातार तीन रोज़े रखे (दुर मुख्यार) मसअला :- रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा होने के लिए यह भी शर्त है कि ख़त्म तक माल पर कुदरत न हो यानी मसलन अगर दो रोज़े रखने के बाद इतना माल मिल गया कि कफ़्फ़ारा अदा करे तो अब रोज़ों से नहीं हो सकता बल्कि अगर तीसरा रोज़ा भी रख लिया है और गुरूब आफ़ताब से पहले माल पर कादिर हो गया तो रोज़े नाकाफ़ी हैं अगर्चे माल पर कादिर होना यूँ हुआ कि उस के मोरिस का इन्क़िल हो गया और उस को तरका इतना मिलेगा जो कफ़्फ़ारा के लिए काफ़ी है(दुर्र मुख्ता) मसञ्जला: - कफ़्फ़ारे का रोज़ा रखा था और इफ़तार से पहले माल पर क़ादिर होगया तो उस का रोज़ा पूरा करना ज़रूरी नहीं हाँ बेहतर पूरा करना है और तोड़दे तो क्ज़ा ज़रूरी नहीं(जाहरा)

मसअ्ला: - अपनी मिल्क में माल था मगर उसे मालूम नहीं या भूल गया है और कफ्फारे में रोज़े रखने के बाद में याद आया, तो कफ़्फ़ारा अदा न हुआ यूँही अगर मूरिस मर गया और उसे उस के मरने की खबर नहीं और कफ्फ़ारा में रोज़े रखे बाद को उस का मरना मालूम हुआ तो कफ़्फ़ारा

माल से अदा करे (दुर मुख्तार रहुल मुहतार)

मसअ्ला :- उस के पास खुद उस वक्त माल नहीं है मगर उसका औरों पर दैन है तो अगर वुसूल कर सकता है वुसूल कर के अदा करे रोज़े नाकाफ़ी हैं यूँही अगर औरत के पास माल नहीं है मगर शौहर पर दैन महर बाकी है और शौहर दैन महर देने पर कादिर है यानी अगर औरत लेना चाहे तो ले सकती है तो रोज़ों से कफ़्फ़ारा अदा न होगा और अगर उस की मिल्क में माल है मगर ग़ाइब है यहाँ मौजूद नहीं है तो रोज़ों से कफ्फ़ारा हो सकता है(आलमगीरी)

मसअ्ला :- औरत माल से कप्फारा अदा करने से आजिज़ हो और रोज़ा रखना चाहती हो तो

शौहर उसे रोज़ा रखने से रोक सकता है (जाहरा)

बहारे शरीअत ---अहार -- उन रोज़ों में रात से नियत शर्त है और यह मी ज़रूरी है कि कफ़्फ़ारा की नियत से हो

मुतलक रोजा की नियत नहीं। (मबसूत)

ब्रह्म कि यह तीन फुलों के हैं और यह तीन फुलों के तो दोनों कफ्फारे अदा हो गये और अगर क्रिया । पर निरंकीन को दो फितरे के बराबर दिया या दो कपड़े दिये तो एक ही कप्फारा अदा हुआ (मबसूत)

अस्ति तीन रोजे रख लिए फिर दूसरे कफ़्फ़ारे के लिए खाना खिलाया तो रोजे फिर से रखे कि श्वलाने पर कादिर था उस वक्त रोज़ों से कफ्फ़ारा अदा करना जाइज़ न था (मासूत)

अस्त्रा :- दो कफ़्फ़ारे थे एक के लिए खाना खिलाया और एक के लिये कपड़े दिये और मुअय्यन (खास) न किया तो दोनों अदा हो गये (आलमगीरी)

भसंअला :- पाँच मिस्कीन को खाना खिलाया अब खुद फ़कीर हो गया कि बाकी पाँच को नहीं खिला सकता तो वही तीन रोज़े रख ले (आलमगीरी)

मसअ्ला : — उस के ज़िम्मे क्सम का कफ़्फ़ारा है और मोहताज है कि न खाना दे सकता है न कपड़ा और यह शख़्स इतना बूढ़ा है कि न अब रोज़ा रख सकता है न आइन्दा रोज़े रखने की ज़ीद है तो अगर कोई चाहे उस की तरफ़ से दस मिस्कीन को खाना खिलादे यानी उस की इजाज़त से कफ़्फ़ारा अदा हो जायेगा यह नहीं हो सकता कि उस के ज़िम्मे चूँकि तीन रोज़े थे तो हर रोज़े के बदले एक मिस्कीन को खाना खिलाये (आलम्मीरी)

मसञ्जला: - मरजाने से क्सम का कफ्फ़ारा साकित न होगा यानी उस पर लाजिम है कि विस्यत कर जाये और तिहाई माले से कफ़्फ़ारा अदा करना वारिसों पर लाज़िम होगा और उस ने खुद विसयत न की और वारिस देना चाहता है तो दे सकता है (आलमगीरी)

**मसञ्जा**:— कसम तोड़ने से पहले कफ़्फ़ारा नहीं और दिया तो अदा न हुआ यानी अगर कफ़्फ़ारा देने के बाद क्सम तोड़ी तो अब फिर दे किं जो पहले दिया है वह कप्कारा नहीं मगर फ़कीर से दिये हुए वापस नहीं ले सकता (आलमगीरी)

मसअ्ला :- कफ़्फ़ारा उन्हीं मसाकीन को दे सकता है जिन को ज़कात दे सकता है यानी अपने बाप माँ औलाद वगैराहुम को जिन को ज़कात नहीं दे सकता कप्फारा भी नहीं दे सकता (दुर मुख्तार) मसअला :- कफ्फ़ारा-ए-क्सम की कीमत मस्जिद में सुर्फ नहीं कर सकता न मुर्दे के कफ़न में लेगा सकता है यानी जहाँ जहाँ ज़कात नहीं खर्च कर सकता वहाँ कफ़्फ़ारा की क़ीमत नहीं दी जा सकती(आलमगीरी)

### मन्नत का बयान

बल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है

وَ مَا أَنْفَقُتُمْ مِنُ نُفَقَةٍ أَوْ نَذَرُتُمْ مِنُ نَّذَرِ فَإِلَّ اللَّهُ يَعُلَمُهُ دَوَ مَالِلظَّلِمِيُنَ مِنُ آنْصَارِ जो कुंछ तुम 'खर्च करो या मन्तत माना अल्लाह उस को जानता है ज़ालिमों का कोई नददगार नहीं।

और फ्रमाता है।

(934

935

बहारे शरीअत -

तर्जमा :- "नेक लोग वह हैं जो अपनी मन्तत पूरी करते हैं और उस दिन से उरते हैं जिस की

बुराई फैली हुई है'। इदीस न.1 :- इमाम बुखारी व इमाम अहमद व हाकिम उम्मुल मोमिनीन सिद्दीका रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जो यह मन्नत माने कि अल्लाह की इताअ़त करेगा तो उस की इताअ़त करे यानी मन्नत पूरी करे और जो उस की नाफ्रमानी करने की मन्तत माने तो उस की नाफ्रमानी न करे यानी इस मन्तत को पूरा न करे। हदीस न.2 :- सहीह मुस्लिम शरीफ में इमरान इब्ने हसीन रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि हुजूर ने फ्रमाया उस मन्नत को पूरा न करे जो अल्लाह की नाफ्रमानी के मुतअ़िल्लक हो और न उस को जिस का बन्दा मालिक नहीं।

हदीस न.3 :- अबू दाऊद साबित इब्ने जिहाक रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कहते हैं कि एक शख़्स ने रस्लुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के ज़माना में मन्नत मानी थी कि बळाना में एक ऊँट की कुर्बानी करेगा हुजूर की ख़िदमत में हाज़िर होकर उस ने दरयाफ़्त किया इरशाद फ्रमाया क्या वहाँ जाहिलियत के बुतों में से कोई बुत है जिस की परस्तिश की जाती है लोगों ने अर्ज़ की नहीं इरशाद फरमाया क्या वहाँ जाहिलियत की ईदों में से कोई ईद है लोगों ने अर्ज़ की नहीं। इरशाद फ्रमाया अपनी मन्नत पूरी कर इस लिए कि मअसीयत(यानी गुनाह का काम)के मुतअ़िलक् जो मन्नत है उस को पूरा न किया जाये और न वह मन्नत जिस का इन्सान मालिक नहीं। हदीस न.4: - नसाई ने इमरान इब्ने इसीन रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को फ्रमाते हुए सुना है कि मन्नत की दो किस्म है जिस ने ताअत की मन्नत मानी वह अल्लाह के लिए है और उसे पूरा किया जाये और जिस ने गुनाह करने की मन्नत मानी वह शैतान के सबब से है और उसे पूरा न किया जाये।

हदीस न.5 :- सहीह बुख़ारी शरीफ में अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से मखी है कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम खुत्बा फ्रमा रहे थे कि एक शख़्स को खड़ा हुआ देखा उस के मुत्अ़िल्लक दरयाफ़्त किया लोगों ने अर्ज़ की यह अबू इसराईल है उस ने मन्नत मानी है कि खड़ा रहेगा बैठेगा नहीं और अपने ऊपर साया न करेगा और कलाम न करेगा और रोज़ा रखेगा इरशाद फेरमाया कि उसे हुक्म कर दो कि कलाम करे और साया में जाये और बैठे और अपने रोज़ा को पूरा करे।

हदीस न.6: - अबू दाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हां से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहुं तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि गुनाह की मन्नत नहीं(यानी उस का पूरा करना नहीं)और उस का कफ़्फ़ारा वही है जो कसम का कफ़्फ़ारा है। हदीस न.७ :- अबूदाऊद व इन्ने माजा अब्दुल्लाह इन्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ज़आ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जिस ने कोई मन्नत मानी और उसे ज़िक न किया (यानी फ़क़त इतना कहा कि मुझ पर नज़र है और किसी चीज़ को मुअय्यन न किया मसलन यह न कहा कि इतने रोज़े रखूँगा या इतनी नमाज़ पढूँगा या इतने फ़कीरों की खिलाऊँगा वगैरा वगैरा) तो इस का कफ़्फ़ारा कंसम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने गुनाह की मनत मानी तो उस का कफ़्फ़ारा है और जिस ने ऐसी मन्नत मानी जिस की ताकृत नहीं रखता ती उस का कफ़्फ़ारा क्सम का कफ़्फ़ारा है और जिस ने ऐसी मन्नत मानी जिस की ताकत रखता

है तो उसे पूरा करे। हुदीस न.8: — सिहाह सित्ता में इब्ने अब्बास रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कि सईद इब्ने हुबादा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से फ़तवा पूछा कि उन हुबादा स्तर के जिम्मे मन्तत थी और पूरी करने से पहले उन का इन्तिकाल हो गया हुजूर ने फतवा

हदीस न.9 :- अबू दाऊद व दारमी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि एक शख़्स ने फ़तह मक्का के दिन हुजूर अक्दस सल्लल्लांहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर होकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह मैंने मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह तआ़ला आप के लिए मक्का को फ़तह करेगा तो मैं बैतुल मुक्दस में दो रकअ्त नमाज़ पढूँगा उन्होंने इरशाद फ्रमाया कि यहीं पढ़ लो दोबारा फिर उस ने वही सवाल किया फ्रमाया कि यहीं पढ़ लो किर सवाल को दोहराया हुजूर ने जवाब दिया अब तुम जो चाहो करो।

हदीस न.10 :- अबू दाऊद इब्ने अब्बास रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि ज़कबा इंडो आमिर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु की बहन ने मन्नत मानी थी कि पैदल हज करेगी और उस में उस की ताकत न थी हुजूर ने इरशाद फरमाया कि तेरी बहन की तकलीफ से अल्लाह को क्या कायदा है वह सवारी पर इज करे और क्सम का कफ़्फ़ारा दे दे।

हदीस न.11 :- रज़ीन ने मुहम्मद इब्ने मुन्तशर से रिवायत की कि एक शख़्स ने यह मन्नत मानी थी कि अगर खुदा ने दुश्मेंन से नजात दी तो मैं अपने को कुर्बानी कर दूँगा यह सवाल हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास के पास पेश हुआ उन्होंने फरमाया कि मसरूक से पूछो मसरूक से दरयाफ़्त किया तो यह जवाब दिया कि अपने को ज़िबह न कर इस लिए कि अगर तू मोमिन है तो मोमिन का कृत्ल करना लाजिम आयेगा और अगर तूं काफिर है तो जहन्नम को जाने में जल्दी क्यों करता है एक मेंढा खरीद कर ज़िबह कर के मसाकीन को दे दे।

### मसाइले फ़िक्हिया

चूँकि मन्नत की बाज सूरतों में भी कएफारा होता है इस लिए उस को यहाँ जिक किया जाता है उस के बाद कसम की बाक़ी सूरतें बयान की जायेंगी और उस बयान में जहाँ कफ़्फ़ारा कहा जायेगा उस से वही कफ्फ़ारा मुराद है जो कसम तोड़ने में होता है रोज़ा के बयान में हम ने मन्तत की शर्ते लिख दी हैं उन शर्तों को वहाँ से मालूम कर लें।

मसअ्ला :- मन्नत की दो सूरतें हैं एक यह कि उस के करने को किसी चीज़ के होने पर मौकूफ . रखें मसलन मेरा फुलाँ काम हो जाये तो मैं रोज़ा रखूँगा या खैरात करूँगा दोम यह कि ऐसा न हो मसलन मुझ पर अल्लाह के लिए इतने रोज़े रखने हैं या मैंने इतने रोज़ों की मन्नत मानी पहली भूरत यानी जिस में किसी शय के होने पर उस काम को मुअ़ल्लक़ किया हो उस की दो सूरतें हैं अगर ऐसी चीज़ पर मुअ़ल्लक किया कि उस के होने की ख़ाहिश है मसलन अगर मेरा लड़का तन्दुरूस्त हो जाये या परदेश से आजाये या मैं रोजगार से लग जाऊँ तो इतने रोज़े रखूँगा या इतना खैरात करूँगा ऐसी सूरत में जब शर्त पाई गई यानी बीमार अच्छा हो गया या लड़का परदेश भे आ गया या रोजगार लग गया तो उतने रोज़े रखना या खैरात करना ज़रूर है यह नहीं हो सकता कि यह काम न करे और उस के एवज़ में कफ़्फ़ारा दे दे और अगर ऐसी शर्त पर मुअल्लक

किया जिस का होनां नहीं चाहता मसलन अगर मैं तुम से बात करूँ या घर आऊँ तो उस पर इतने रोज़े हैं कि उसका मक्सद यह है कि मैं तुम्हारे यहाँ नहीं आऊँगा, तुम से बात न करूँगा रेसी सूरत में अगर शर्त पाई गई यानी उस के यहाँ गया या उस से बात की तो इख्तियार है कि जितने रोज़े कहे थे वह रख ले या कफ़्फ़ारा दे (दुर्र मुख्यार)

मसअला - मन्नत में ऐसी शर्त जिंक की जिस का करना गुनाह है और वह शख्स बदकार है जिस से मालूम होता है कि उस का कस्द उस गुनाह के करने का है और फिर उस गुनाह को कर लिया तो मन्नत को पूरा करना ज़रूर है और वह शख्स नेक बख़्त है जिस से मालूम होता है कि यह मन्नत उस गुनाह से बचने के लिए है मगर वह गुनाह उस से हो गया तो इख़्तियार है कि मन्नत पूरी करे या कफ्फ़ारा दे (खुल मुहतार)

मसअला :- जिस मन्नत में शर्त हो उस का हुक्म तो मालूम हो चुका कि एक सूरत में मन्नत पूरी करना है और एक सूरत में इख़्तियार है कि मन्नत पूरी करे या कफ़्फ़ारा दे और अगर शर्त का ज़िक न हो तो मन्नत का पूरा करना ज़रूरी है इज या उमरा या रोज़ा, नमाज़ या ख़ैरात या एअतिकाफ जिस की मन्नत मानी हो वह करे (आलग्गीरी)

मसञ्जा: - मन्नत में अगर किसी चीज़ को मुअय्यन न किया मसलन कहा अगर मेरा यह काम हो जाये तो मुझ पर मन्नत है यह नहीं कहा कि नमाज़ या रोज़ा या हज वगैरहा तो अगर दिल में किसी चीज़ को मुअय्यन किया हो तो जो नियत की वह करे और अगर दिल में भी कुछ मुक्रिर न किया तो कफ़्फ़ारा दे। (बहर)

मसञ्जला : - मन्नत मानी और ज़बान से मन्नत को मुअय्यन न किया मगर दिल में रोज़ा का इरादा है तो जितने रोज़ों का इरादा है उतने रख ले और अगर रोज़ा का इरादा है मगर यह मुकर्रर नहीं किया कि कितने रोज़े तो तीन रोज़े रखे और अगर सदका की नियत की और मुक्रिर न किया तो दस मिसकीन को बकद सदका फित्र के दे यूँही अगर फकीरों के खिलाने की मन्नत मानी तो जितने फ़कीर खिलाने की नियत की उतनों को खिलाये और तअ्दाद उस वक़्त दिल में भी न हो तो दस फ़कीर खिलाये और दोनों वक़्त खिलाने की नियत थी तो दोनों वक़्त खिलाये और एक वक्त का इरादा है तो एक वक्त और कुछ इरादा न हो तो दोनों वक्त खिलाये या सदका फित्र की मिक्दार उन को दे और फ़कीर खिलाने की मन्नत मानी तो एक फ़कीर को खिलाये या सदका-ए-फ़िन्न की मिक्दार देदे (बहर आलमगीरी वगैरहुमा)

मसञ्जला : - यह मन्नत मानी कि अगर बीमार अच्छा हो जाये तो मैं उन लोगों को खाना खिलाऊँगा और वह लोग मालदार हों तो मन्नत सहीह यानी उस का पूरा करना उस पर ज़रूर नहीं (बहर)

मसञ्जाः – नमाज़ पढ़ने की मन्नत मानी और रकः अतों को मुअय्यन न किया तो दो रकः अत पढ़नी ज़रूरी है और एक या आधी रकअ़्त की मन्नत मानी जब भी दो पढ़नी ज़रूर है और तीन रकअ़्त की मन्नत है तो चार पढ़े और पाँच की तो छः पढ़े (आलमगीरी)

मसअ्ला: - आठ रकअ्त ज़ोहर की मन्नत मानी तो आठ वाजिब न होंगी बल्कि चार ही पढ़नी पड़ेंगी और अगर यह कहा कि मुझे अल्लाह तआ़ला दो सौ रूपये दे दे तो मुझपर उन के दस रूपये ज़कात है तो दस रूपये ज़कात के फ़र्ज़ न होंगे बल्कि वही पाँच ही फ़र्ज़ रहेंगे (आलमगीरी)

मसञ्जा:- सौ रूपये ख़ैरात करने की मन्नत मानी और उस के पास उस वक़्त इतने नहीं हैं तो

अतने हैं उतने ही की ख़ैरात वाजिब है हाँ अगर उस के पास असबाब है कि बेचे तो सी रूपये जितने ह जायेंगे तो सौ की ख़ैरात ज़रूर है और असबाब बेचने पर भी सौ रुपये न होंगें तो जो कुछ नकद होजायग राम है वह और तमाम सामान की जो कुछ कीमत हो वह सब खैरात कर दे मन्नत पूरी होगई और अगर

बहारे शरीअत ----

उसके पान जिस्सा । — यह मन्नत मानी कि जुमआ़ के दिन उतने रुपये फुलाँ फकीर को खैरात दूँगा और मसंभूता ही को खैरात कर दिये या उसके सिवा किसी दूसरे फकीर को दे दिये मन्नत पूरी हो गई जुमरात एः मानी खास उसी फ़कीर को देना ज़रूरी नहीं न जुमआ़ के दिन देना ज़रूर यूँहीं अगर मक्का याना पा मदीना तथाबा के फुकरा पर खैरात करने की मन्त मानी तो वहीं के फुकरा को देना मुअज्ञान का विकास के स्वास के स्वास के नित्त पूरी हो जायेगी यूँहीं अगर मन्तत कहा कि यह इत्ये फक़ीरों पर ख़ैरात करूँगा तो ख़ास उन्ही रुपयों का ख़ैरात करना ज़रूर नहीं उतने ही दूसरे

भसअला :- जुमआ के दिन नमाज़ पढ़ने की मन्तत मानी और जुमेरात को पढ़ ली मन्तत पूरी हो गई यानी जिस मन्तत में शर्त न हो उस वक्त के तअय्युन का एअतिबार नहीं यानी जो वक्त मुक्रिर किया है उस से पहले भी अदा कर सकता है और जिसमें शर्त है उस में ज़रूर है कि शर्त पाई जाये। बगैर शर्त पाई जाने के अदा किया तो मन्तत पूरी न हुई शर्त पाई जाने पर फिर करना पड़ेगा मसलन कहा अगर बीमार अच्छा हो जाये तो दस रुपये खैरात करूँगा और अच्छा होने से पहले ही ख़ैरात कर दिये तो मन्नत पूरी न हुई अच्छे होने के बाद फिर करना पड़ेगा बाकी जगह और रुपये और फ़कीरों की तख़सीस दोनों में बेकार है ख़्वाह शर्त हो या न हो (दुर मुख्तार रहुल मुहतार)

मसअ्ला :- अगर मेरा यह काम हो जाये तो दस रुपये की रोटी खैरात करूँगा तो रोटयों का बैरात करना लाजिम नहीं यानी कोई दूसरी चीज ग़ल्ला वगैरा दस रुपये का खैरात कर सकता है और यह भी हो सकता है कि दस रुपये नक़द देदे (दूर मुख्तार)

मसअ्ला : — दस रुपये दस मिस्कीन पर खैरात करने की मन्नत मानी और एक ही फ़कीर को दसों रुपये दे दिये मन्नत पूरी हो गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :- यह कहा कि मुझ पर अल्लाह के लिए दस मिस्कीन का खाना है तो अगर दस मिस्कीन को देने की नियत न हो तो इतना खाना जो दस के लिए काफ़ी हो एक मिस्कीन को देने से मन्नत पूरी हो जांयेगी (आतमगीरी)

मसअ्ला :- ऊँट या गाय ज़िबह कर के उस के गोश्त को खैरात करने की मन्नत मानी और उसकी जगह सात बकरियाँ ज़बह कर के गोश्त ख़ैरात कर दिया मन्नत पूरी हो गई और यह गोश्त मालदार को नहीं दे सकता देगा तो इतना ख़ैरात करना पड़ेगा वरना मन्नत पूरी न होगी(आलमगीरी)

"संअ्ला :- अपनी औलाद को ज़िबह करने की मन्तत मानी तो एक बकरी ज़िबह कर दे मन्तत पूरी हो जायेगी और अगर बेटे को मार डालने की मन्नत मानी तो मन्नत सहीह न हुई और अगर खुद अपने को या अपने बाप, माँ, दादा दादी या गुलाम को ज़िबह करने की मन्तत मानी तो यह मन्तत ने हुई और उसके ज़िम्मे कुछ लाज़िम नहीं (दूर मुक्तार आलमगीरी)

मिराग जलाने या ताक भरने या फुलाँ बुजुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाने या 'यारहवीं की नियाज दिलाने या गौसे आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु का तोशा या शाह अब्दुल कि रदियल्लाहु तआ़ला अन्ह का तोशा करने या हज़रत जलाल बुख़ारी का कूँडा करने या मुहर्रम

· • कादरी दाकल इशासतः

की नियाज़ या शरबत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो यह शरई मन्नत नहीं मगर यह काम मना नहीं हैं करे तो अच्छा है हाँ अलबत्ता इसका ख़्याल रहे कि कोई बात ख़िलाफ़े शरअ उस के साथ न मिलाये मसलन ताक भरने में रत जगा होता है जिस में कुंबा और रिश्ते की औरतें इकठ्ठा हो कर गाती बजाती हैं कि यह काम हराम है या चादर चढ़ाने के लिए बाज लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं यह नाजाइज़ है या मस्जिद में चिराग जलाने में बाज

लोग आटे का चिराग जलाते हैं यह ख्वामख्वाह माल जाइअ करना है और नाजाइज़ है मिट्टी का चिराग काफ़ी है और घी की भी ज़रूरत नहीं मक़सूद रौश्नी है वह तेल से हासिल है रहा यह कि मीलाद शरीफ़ में फ़र्श व रौश्नी का अच्छा इन्तिज़ाम करना और मिठाई तकसीम करना या लोगों को

बुलावा देना और इस के लिए तारीख़ मुक़र्रर करना और पढ़ने वालों का खुश इल्हानी(अच्छीआवाज) से पढ़ना यह सब बातें जाइज़ हैं अल्बत्ता ग़लत और झूटी रिवायतों का पढ़ना मनअ़ है पढ़ने वाले

और सुनने वाले दोनों गुनाहगार होंगे।

मसअला :- अलम और तअ्जिया बनाने और पैक बनने और मुहर्रम में बच्चों को फ्क़ीर बनाने और बधी पहनाने और मरिसया की मज्लिस करने और तअ्जियों पर नियाज दिलवाने वगैरा खुराफात जो रवाफ़िज़ और तअ़्ज़िया दार लोग करते हैं उन की मन्नत सख़्त जिहालत है ऐसी मन्नत माननी न चाहिए और मानी हो तो पूरी न करे और उन सब से बद तर शैख़ सहू का मुर्गा और कड़ाही है। मसअला :- बाज़ जाहिल औरतें लड़कों के कान, नाक, छिदवाने और बच्चों की चोटियाँ रखने की मन्नत मानती हैं या और तरह तरह की ऐसी मन्नतें मानती हैं जिन का जवाज किसी तरह साबित नहीं अव्वलन ऐसी वाहियात मन्नतों से बचें और मानी हों तो पूरी न करें और शरीअ़त के मुआ़मला में अपने लग्व ख़्यालात को दख़ल न दें न यह कि हमारे बड़े बूढ़े यूँहीं करते चले आये हैं और यह कि पूरी न करेंगे तो बच्चा मरजायेगा बच्चा भरने वाला होगा तो यह नाजाइज़ मन्नतें बचा न लेंगी मन्नत माना करो तो नेक काम नमाज, रोज़ा, खैरात, दुरूद शरीफ, कलिमा शरीफ, कुर्आन मजीद, पढ़ने, फ़क़ीरों को खाना देने, कपड़ा पहनाने वग़ैरा की मन्नत मानो और अपने यहाँ के किसी सुनी आ़लिम से दरयाफ़्त भी कर लो कि यह मन्नत ठीक है या नहीं वहाबी से न पूछना कि वह गुमराह बे दीन हैं वह सहीह मसअ्ला न बतायेगा बल्कि एच पेच से जाइज़ अम्र को नाजाइज़ कह देगा। मसअ्ला :- मन्नत या क्सम में इन्शाअल्लाह कहा तो उस का पूरा करना वाजिब नहीं बशर्ते कि इन्शाअल्लाह का लफ़्ज़ उस कलाम से मुत्तिसिल (मिला हुआ) हो और अगर फ़ासिला हो गया मसलन क्सम खाकर चुप हो गया या दरिमयान में कुछ और बात की फिर इन्शाअल्लाह कहा ती क्सम बातिल न हुई यूँही हर वह काम जो कलाम करने से होता है मसलन तलाक, इक्रार, वगैरहुमा यह सब इन्शाअल्लाह कह देने से बातिल हो जाते हैं हाँ अगर यूँहीं कहा कि फुलाँ चीज अगर खुदा चाहे तो बेच दो तो यहाँ उस को बेचने का इख़्तियार रहेगा और वकालत सहीह है या यूँ कहा कि मेरे मरने के बाद मेरा इतना माल इन्शाअल्लाह खैरात कर देना तो वसीयत सहीह है और जो काम दिल से मुतअ़िलक हैं वह बातिल नहीं होते मसलन नियत की कि कल इन्शाअल्लाह रोज़ा रखूँगा तो यह नियत दुरूस्त है (दुर मुख्तार)

मकान में जाने और रहने वगैरा के मुतअ़िल्लक क्सम का बयान

यहाँ एक क्यदा याद रखना चाहिए जिस का क्सम में हर जगह लिहाज़ ज़रूरी है वह यह कि क्सम के तमाम अल्फाज़ से वह मअ्ना लिए जायेंगे जिन में अहले उर्फ इस्तिमाल करते हैं

मसलन किसी ने क्सम खाई कि किसी मकान में नहीं जायेगा और मस्जिद में या कअ्बा मुअ़ज़्ज़मा मसला नहीं दूटी अगर्चे यह भी मकान हैं यूहीं हम्माम में जाने से भी क्सम नहीं

मुसअला: - क्सम में अल्फाज़ का लिहाज़ होगा इस का लिहाज़ न होगा कि उस क्सम से ग़र्ज़ वया है यानी उन लफज़ों के बोल चाल में जो मञ्जूना है वह मुराद लिए जायेंगे कसम खाने वाले की नियत और मक्सूद का एअतिबार न होगा मसलन क्सम खाई कि फूलाँ के लिए एक पैसा की कोई चीज़ नहीं ख़रीदूँगा और एक रुपया की ख़रीदी तो क्सम नहीं दूटी हालाँकि उस कलाम से मक्सद ग्रह हुआ करता है कि न पैसे की खरीदूँगा न रुपया की मगर चुँकि लफ्ज़ से यह नहीं समझा जाता लिहाजा उस का एअतिवार नहीं या कसम खाई कि दरवाजा से बाहर न जाऊँगा और दीवार कूद कर या सीढ़ी लगा कर बाहर चला गया तो क्सम नहीं दूटी अगर्चे उस से मुराद यह है कि घर से बाहर न जाऊँगा (दुरें मुख्तार, रदुल मुहतार)

मसञ्जाः - क्सम खाई कि उस घर में न जाऊँगा फिर वह मकान बिलकुल गिर गया अब उस में गया तो नहीं दूटी यूंहीं अगर गिरने के बाद फिर इमारत बनाई गई और अब गया जब भी क्सम नहीं दूटी और अगर सिर्फ छत गिरी है दीवारें बदस्तूर बाक़ी हैं तो कसम दूट गई (दुर मुख्तार)

मसअ्ला :- कसम खाई कि उस मिरजद में न जाऊँगा फिर वह मिरजद शहीद हो गई और गया तो क्सम दूट गई यूँहीं अगर गिरने के बाद फिर से बनी तो जाने से क्सम दूट जायेगी (आलमगीरी) मसअ्ला :- कुसम 'खाई कि उस मिस्जिद में न जाऊँगा और उस मिस्जिद में कुछ इज़ाफ़ा किया गया और यह शख्स उस हिस्सा में गया जो अब बढ़ाया गया है तो कसम नहीं दूटी और अगर यह कहा कि फुलाँ महल्ला की मिस्जिद में न जाऊँगा या वह मस्जिद जिन लोगों के नाम से मशहूर है उस नाम को ज़िक किया तो उस हिस्सा में जो बढ़ाया गया है जाने से भी क्सम टूट जायेगी(आलमगीरी) मसअ्ला :- क्सम खाई कि उस मकान में नहीं जायेगा और वह मकान बढ़ा दिया गया तो उस हिस्सा में जाने से क्सम नहीं दूटी और अगर यह कहा कि फुलाँ के मकान में नहीं जायेगा तो दूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि उस मकान में न जाऊँगा फिर उस मकान की छत या दीवार पर किसी दूसरे मकान पर से या सीढ़ी लगा कर चढ़ गया तो क्सम नहीं दूटी कि बोल चाल में उसे मकान में जाना न कहेंगे यूँहीं अगर मकान के बाहर दरख़्त है उस पर चढ़ा और जिस शाख़ पर है वह उस मकान की सीध में है कि अगर गिरे तो उस मकान में गिरेगा तो इस शाख पर चढ़ने से भी कसम नहीं दूटी यूँही किसी मस्जिद में न जाने की क्सम खाई और उस की दीवार या छत पर चढ़ा तो क्सम नहीं टूटी (आलमगीरी दुर्र मुख्तार)

मसअला: - क्सम खाई कि उस मकान में नहीं जाऊँगा और उस के नीचे तह खाना है जिस से घर वाले नफ्अ उठाते हैं तो तह खाना में जाने से क्सम नहीं दूटेगी (दूर मुख्तार)

मसअ्ला :- दो मकान हैं और उन दोनों पर एक बाला खाना है अगर बाला खाना का रास्ता इस मकान से हो तो इस में शुमार होगा और अगर रास्ता दूसरे मकान से है तो उस में शुमार किया जायेगा(आलमगीरी) मसअला :- मकान में न जाने की कसम खाई तो जिस तरह भी उस मकान में जाये कसम दूट जायेगी ख़्वाह दरवाज़ा से दाख़िल हो या सीढ़ी लगा कर दीवार से उतरे और अगर क़सम खाई कि देखाज़ा से नहीं जायेगा तो सीढ़ी लगाकर दीवार से उतरने में क्सम नहीं दूटी यूँहीं अगर किसी

जानिब की दीवार टूट गई है वहाँ से मकान के अन्दर गया जब भी कसम नहीं टूटी हाँ अगर दरवाज़ा बनाने के लिए दीवार तोड़ी गई है। उस में से गया तो टूट गई अगर यूँ कसम खाई कि उस दरवाज़ा से न जायेगा तो जो दरवाज़ा बाद में बनाया या पहले ही से कोई दूसरा दरवाज़ा था उस से गया तो क्सम नहीं दूटी (दुर मुख्तार, तहताबी)

मसअला :- क्सम खाई कि मकान में न जायेगा और उस की चौखट पर खड़ा हुआ अगर वह चौखट इस तरह है कि दरवाज़ा बन्द करने पर मकान से बाहर हो जैसा उमूमन मकान के कैसनी दरवाज़े होते हैं तो क्सम नहीं दूटी और अगर दरवाज़ा बन्द करने से चौखट अन्दर है तो क्सम टूट गई गर्ज यह कि मकान में जाने के यह मअ्ना है कि ऐसी जगह पहुँच जाये कि दरवाज़ा बन्द करने के बाद वह जगह अन्दर हो (दुर्र मुख्तार वगैरा)

मसअ्ला :- एक क्दम मकान के अन्दर रखा और दूसरा बाहर है या चौखट पर है तो क्सम नही दूटी अगर्चे अन्दर नीचा हो यूँहीं अगर कदम बाहर हों और सर अन्दर या हाथ बढ़ा कर कोई चीज मकान में से उठा ली तो क्सम नहीं दूटी (आलमगीरी)

मसअला :- सूरते मज़कूरा में अगर चित या पट या करवट से लेट कर मकान में गया अगर अकसर हिस्सा बदन का अन्दर है तो क्सम दूट गई वरना नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई थी कि मकान में न जायेगा और दौड़ता हुआ आ रहा था दरवाज़ा पर पहुँचकर फिसला और मकान के अन्दर जा रहा या आन्धी के धक्के से बे इख़्तियार मकान में जा रहा या कोई शख़्स ज़बरदस्ती पकड़ कर मकान के अन्दर ले गया तो इस सब सूरतों में क्सम नहीं दूटी और अगर उस के हुक्म से कोई शख़्स उसे उठा कर मकान में लाया या सवारी पर आया तो टूट गई (जौहरा)(आलमगीरी)मगर पहली सूरत में कि बगैर इख़्तियार जाना हुआ है उस से क्सम अभी उस के ज़िम्मे बाकी है यानी अगर मकान से निकल कर फिर खुद जाये तो कसम टूट जायेगी(दुर्र मुख्तार)

मसअला: - क्सम खाई कि उस मकान में दाख़िल न होगा और क्सम के वक़्त वह उस मकान अन्दर है तो जब तक मकान के अन्दर है क्सम नहीं टूटी मकान से बाहर आने के बाद फिर जायेगा तो टूट जायेंगी (आलभगीरी)

मसअ्ला :- अगर कसम खाई कि इस घर से बाहर न निकलेगा और चौखट पर खड़ा हुआ अगर चौखट दरवाज़ा से बाहर है तो कुसम गई और अन्दर है तो नहीं यूँही अगर एक पाँव बाहर है दूसरा अन्दर तो नहीं दूटी या मकान के अन्दर दरख़्त है उस पर चढ़ा और जिस शाख़ पर है वह शाख़

मकान से बाहर है जब भी कसम नहीं टूटी (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- एक शंख्स ने दूसरे से कहा खुदा की क्सम तेरे घर आज कोई नहीं आयेगा तो घर वालों के सिवा अगर दूसरा कोई आया यह क्सम खाने वाला खुद उस के यहाँ गया तो क्सम दूर गई (आलमगीरी)

मसअला:- क्सम खाई कि तेरे घर में क़दम न रखूँगा उस से मुराद घर में दाख़िल होना है न कि सिर्फ क्दम रखना लिहाज़ा अगर सवारी पर मकान के अन्दर गया या जूते पहने हुए जब भी क्सम टूट गई और अगर दरवाज़ा के बाहर लेट कर सिर्फ पाँव मकान के अन्दर कर दिये ती क्सम नहीं दूटी (दुरंमुख्तार)

मसअ्ला:- क्सम खाई कि मस्जिद से न निकलेगा अगर खुद निकला या उस ने किसी को हुन

🖚 कादरी दाकल इशाखत-

दिया वह उसे उठा कर मस्जिद से बाहर लाया तो कसम टूट गई और अगर जबरदस्ती किसी ने प्रसिद्ध से खींचकर बाहर कर दिया तो नहीं दूटी अगर्चे दिल में निकालने पर खुश हो जबरदस्ती मिरिंग मुना यहाँ सिर्फ इतने हैं कि निकलना अपने इख्तियार से न हो यानी कोई हाथ पकड़ कर या वह मन्त्र । वह बाहर कर दे अगर्चे यह न जाना चाहता तो वह बाहर न कर सकता हो और अगर उस ने ह्मकी दी और डर कर यह खुद निकल गया तो कसम टूट गई और अगर ज़बर दस्ती निकालने के बाद फिर मस्जिद में गया और अपने आप बाहर हुआ तो कसम टूट गई और मकान से न निकलने की क्सम खाई जब भी यही अहकाम हैं (दुरें मुख्तार रहल मुहतार आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि मेरी औरत फुलाँ शख़्स की शादी में नहीं जायेगी और औरत उस के यहाँ शादी से कब्ल गई थी और शादी में भी रही तो क्सम न दूटी कि शादी में जाना न हुआ (दुरं मुख्तार) मसअला :- कसम खाई कि तुम्हारे पास आऊँगा तो उस के मकान या उस की दुकान पर जाना ज़रूर है ख़्वाह मुलाकात हो या न हो उस की मस्जिद में जाना काफी नहीं और अगर उस के मकान या दुकान पर न गया यहाँ तक कि उन में का एक मर गया तो उस की ज़िन्दगी के आख़िर वक्त में कसम दूटेगी कि अब उसके पास आना नहीं हो सकता (दूर मुख्यार)

मसअला :- कसम खाई कि मैं तुम्हारे पास कल आऊँगा अगर आने पर कादिर हो तो उस से मुराद यह है कि बीमार न हुआ या कोई मानेअ मसलन जुनून या निस्यान या बादशाह की मुमानअ्त वगैरहा पेश न आये तो आऊँगा लिहाज़ा बिला वजह न आया तो क्सम टूट गई (दूर मुख्तार)

मसअ्ला : — औरत से कहा अगर मेरी इजाज़त के बग़ैर घर से निकली तो तुझे तलाक है तो हर . बार निकलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत है और इजाज़त यूँही होगी कि औरत उसे सुने और समझे अगर उस ने इजाज़त दी मगर औरत ने नहीं सुना और चली गई तो तलाक हो गई यूँही अगर उस ने ऐसी ज़बान में इजाज़त दी कि औरत उस को समझती नहीं मसलन अरबी या फ़ारिसी में कहा और औरत अरबी या फ़ारिसी नहीं जानती तो तलाक होगई यूही अगर इजाज़त दी मगर किसी क़रीना से मालूम होता है कि इजाज़त मुराद नहीं है तो इजाज़त नहीं मसलन गुस्सा में झिड़कने के लिए कहा जा, इजाज़त नहीं या कहा जा मगर गई तो खुदा तेरा भला न करेगा तो यह इजाज़त नहीं या जाने के लिए खड़ी हुई उस ने लोगों से कहा छोड़ो उसे जाने दो, तो इजाज़त न हुई और दरवाज़ा पर फ़क़ीर बोला उस ने कहा फ़क़ीर को टुकड़ा देदे अगर दरवाज़ा से निकले बगैर नहीं देंसकती तो निकलने की इजाज़त है वरना नहीं और किसी रिश्तादार के यहाँ जाने की इजाज़त दी मगर उस वक़्त न गई दूसरे वक़्त गई तो तलाक हो गई और अगर माँ के यहाँ जाने के लिए इजाज़त ली और भाई के यहाँ चली गई तो तलाक न हुई और अगर औरत से कहा अगर मेरी खुशी के बगैर निकली तो तुझ को तलाक है तो इस में सुनने और समझने की जिल्हा नहीं और अगर कहा बगैर मेरे जाने हुए गई तो तलाक है फिर औरत निकली और शौहर ने निकलते देखा या इजाज़त दी मगर उस वक्त न गई बाद में गई तो तलाक न हुई(दुर मुक्तार रहत मुहतार) मसअला: - उस के मकान् में कोई रहता है उस से कहा खुदा की कसम तू बग़ैर मेरी इजाज़त के धर से नहीं निकलेगा तो हर बार निकलने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं पहली बार इजाज़त ले ली क्सम पूरी होगई हर बार इजाज़त ज़ौजा के लिए दरकार है और ज़ौजा को भी अगर एक बार इजाज़ते आम देदी कि मैं तुझे इजाज़त देता हूँ जब कभी तू चाहे जाये तो यह इजाज़त हर बार के के लिए काफ़ी है (स्ट्रल मुहतार)

मसअला :- क्सम खाई कि बगैर इजाज़ते' ज़ैद मैं नहीं निकलूँगा और ज़ैद मर गया तो क्स जाती रही (रदुल मुहतार)

भसअला :- औरत से कहा खुदा की क्सम तू बगैर मेरी इजाज़त के नहीं निकलेगी तो हर का इजाज़त की ज़रूरत उसी वक़्त तक है कि औरत उस के निकाह में है निकाह जाते रहने के बार

अब इजाज़त की ज़रूरत नहीं (रदुल मुहतार) मसअला: - अगर मेरी इजाज़त के बगैर निकली तो तुझ को तलाक है और औरत बगैर इजाज़त निकली तो एक तलाक हो गई फिर अब इजाज़त लेने की ज़रूरत न रही कि क्सम पूरी हो गई लिहाज़ा दोबारा निकली तो अब फिर तलाक न पड़ेगी (दुरं मुख्तार)

मसअ्ला : - क्सम खाई कि जनाजा के सिवा किसी काम के लिए घर से न निकलूँगा और जनाज़ा के लिए निकला चाहे जनाज़ा के साथ गया या न गया तो कसम नहीं दूटी अगर्बे घर है निकलने के बाद और काम भी किए (दुर मुख्यार)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ मुहल्ला में न जायेगा और ऐसे मकान में गया जिस में दो दरवाज़े हैं एक दरवाज़ा उस महल्ला में है जिस की निस्बत कसम खाई और दूसरा दूसरा मुहल्ला में तो क्सम दूट गई (आलमगीरी)

मसअला:- क्सम खाई कि लखनऊ नहीं जाऊँगा तो लखनऊ के ज़िलअ़ में जो क्सबात या गौर हैं उन में जाने से क़सम नहीं दूटी यूँहीं अगर क़सम खाई कि फुलाँ गाँव में न जाऊँगा तो आबादी में जाने से कसम दूटेगी उस गाँव के मुतअ़िलक जो आराज़ी(ज़मीन)बस्ती से बाहर है वहाँ जाने से क्सम नहीं दूटी और अगर किसी मुल्क की निस्बत क्सम खाई मसलन पंजाब, बंगाल, अवध, रोहेल खंड, वगैरहा तो गाँवों में जाने से भी कसम दूट जायेगी (आलमगीरी)

**मसअ्ला** :- क्सम खाई कि देहली नहीं जाऊँगा और पंजाब के इरादे से घर से निकला और देहली रास्ता में पड़ती है अगर अपने शहर से निकलते वक्त नियत थी कि देहली होता हुआ पंजार जाऊँगा तो कसम टूट गई और अगर यह नियत थी कि देहली न जाऊँगा मगर ऐसी जगह पहुँचकर देहली हो कर जाने का इरादा हुआ कि वहाँ से नमाज़ में क्स्न शुरूअ़ हो गया तो क्सन नहीं दूटी और अगर क़सम में यह नियत थी कि ख़ास देहली न जाऊँगा और पंजाब जाने के लिए निकला और देहली हो कर जाने का इरादा किया तो कसम नहीं दूटी (आलगगरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ के घर नहीं जाऊँगा तो जिस घर में वह रहता है उस में जाने से क्सम टूट गई अगर्चे वह मकान उसका न हो बल्कि किराये पर या आरियतन उस में रहता हो यूंही जो मकान उस की मिल्क में है अगर्चे उस में रहता न हो उस में जाने से भी क्सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

मसअला: - क्सम खाई कि फुलाँ की दुकान में नहीं जाऊँगा तो अगर उस शख़्स की दो दुकानें है एक में खुद बैठता है और एक किराये पर देदी है तो किराये वाली में जाने से क्सम नहीं दूटी और अगर एक ही दुकान है जिस में वह बैठता भी नहीं है बल्कि किराये पर देदी है तो अब उस में जाने से क्सम दूट जायेगी कि उस सूरत में दुकान से मुराद सुकूनत की जगह नहीं बल्कि वह जो उस की मिल्क में है (आलमगीरी)

मसञ्ज्लाः – क्सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ऐसे मकान में गया जो ज़ैद और दूसरे की शिरकत में है अगर ज़ैद उस मकान में रहता है तो क्सम टूट गई और रहता न हो ती नहीं (आलमगीरी)

मसअला:- एक शख़्स किसी मकान में बैठा हुआ है और कसम खाई कि उस मकान में अब नहीं असिंगा तो उस मकान के किसी हिस्सा में दाखिल होने से क्सम दूट जायेगी खास वही दालान आर्फ ।। ... जिस में बैठा हुआ है मुराद नहीं अगर्चे वह कहे कि मेरी मुराद यह दालान थी हाँ अगर दालान या क्रमरा कहा तो खास वही कमरा मुराद होगा जिस में वह बैठा हुआ है (बहर,आलमगीरी)

क्रमरा पार्ट क्सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद के दो मकान है एक में रहता है और दूसरा गोदाम है यानी उस में तिजारत के सामान रखता है खुद ज़ैद की उस में सुकूनत ह आर है नहीं तो उस दूसरे मकान में जाने से क्सम न टूटेगी हाँ अगर किसी क्रीना से यह बात मालूम हो वह यह दूसरा मकान भी मुराद है तो उस में दाख़िल होने से भी क्सम दूट जायेगी (आलगोरी) मसअला: - क्सम खाई कि ज़ैद के खरीदे हुए मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने एक मकान

खरीदा फिर उस से इस क्सम खाने वाले ने खरीद लिया तो उस में जाने से क्सम नहीं दूटेगी और अगर ज़ैद ने ख़रीद कर उस को हिबा कर दिया तो जाने से क्सम दूट जायेगी(बानिया बहर) मसअ्ला :- क्सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने आधा मकान बेचडाला तो अगर अब तक ज़ैद उस मकान में रहता है तो जाने से कसम दूट जायेगी और नहीं तो नहीं और अगर क्सम खाई कि अपनी ज़ौजा के मकान में नहीं जाऊँगा और औरत ने मकान बेचडाला और खरीदार से शौहर ने वह मकान किराये पर लिया अगर कसम खाना औरत की वजह से था तो अब जाने से क्सम नहीं दूटी और अगर उस मकान की ना पसन्दी की वजह से था तो दूट गई(आलग्गीरी) मसअ्ला :- क्सम खाई कि ज़ैद के मकान में नहीं जायेगा और ज़ैद ने लोगों को खाना खिलाने के लिए किसी से मकान आरियतन लिया तो उस में जाने से कसम नहीं दुटेगी हाँ अगर मालिक मकान ने अपना कुल सामान वहाँ से निकाल लिया और ज़ैद अस्वाबे सुकूनत (सामान) उस मकान में ले गया और ज़ैद का खुद कोई मकान नहीं बल्कि अपनी ज़ौजा के मकान में रहता है तो उस मकान में जाने से क्सम दूट जायेगी और अगर ज़ैद का खुद भी कोई मकान है तो शारत के मकान में जाने से क्सम नहीं दूटी यूँहीं अगर क्सम खाई कि फुलौं औरत के मकान में नहीं जायेगा और औरत का खुद कोई मुकान नहीं है बल्कि शौहर के मकान में रहती है तो इस मकान में जाने से क्सम टूट जायेगी और खुद औरत के भी मकान है तो शौहर वाले मकान में जाने से क्सम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसञ्जला :- कसम खाई कि हम्माम में नहाने के लिए नहीं जायेगा तो अगर मालिके हम्माम से मुलाकात करने के लिए गया फिर नहां भी लिया तो क्सम नहीं दूटी (कानिया)

मसञ्जा :- क्सम खाई कि मैं फूलाँ शख़्स को इस मकान में आने से रोकूँगा वह शख़्स उस मकान में जाना चाहता था उस ने रोक दिया कसम पूरी होगई अब अगर फिर कमी उस को जाते हुए देखा और मनअं न किया तो उस पर केंप्फारा वगैरा कुछ नहीं (कर)

मसञ्जला: - क्सम खाई कि फुलाँ को इस घर में नहीं आने दूँगा अगर वह मकान क्सम खाने वाले की मिल्क में नहीं है तो ज़बान से मनअ करना काफ़ी है और मिल्क है तो ज़बान से और हाथ पाँव में मन् अं करना ज़रूर है वरना क्सम दूट जायेगी (कर)

मसअला : - ज़ैद व अम्र सफ़र में हैं ज़ैद ने क्सम खाई कि अम्र के मकान में नहीं जाऊँगा अम्र के हैरे और खेमे या जिस मकान में उतरा है अगर ज़ैद गया तो क्सम टूट गई (आलमगीरी)

मस्अला: - क्सम खाई कि उस खेमा में न जायेगा और वह खेमा किसी जगह नसब किया हुआ

कादरी दारुल इशाखत

कादरी दारुल इशाबत -

है अब वहाँ से उखाड़ कर दूसरी जगह खड़ा किया गया और उस के अन्दर गया तो क्सम टूट गई यूहीं लकड़ी का ज़ीना या मिम्बर एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह काइम किया गया तो अब भी वही करार पायेगा यानी जिस ने उन पर न चढ़ने की क्सम खाई है अब चढ़ा

क्सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअला: - ज़ैद ने क्सम खाई कि मैं अम्र के पास न जाऊँगा और अग्र ने भी क्सम खाई कि मैं

ज़ैद के पास न जाऊँगा और दोनों मकान में एक साथ गये तो क्सम नहीं टूटी और अगर क्सम

खाई कि मैं उस के पास न जाऊँगा और उस के मरने के बाद गया तो कसम नहीं टूटी(आलमगीरी) मसअला :— कसम खाई कि जब तक ज़ैद उस मकान में है मैं उस मकान में न जाऊँगा और ज़ैद अपने बाल बच्चों को लेकर उस मकान से चला गया फिर उस मकान में आ गया तो अब उस में जाने से कसम नहीं टूटेगी (आलमगीरी)

मसअला – क्सम खाई कि फुलाँ के मकान में नहीं जायेगा और उस के अस्तबल में गया तो क्सम नहीं दूटी (कर)

मसञ्जा — कसम खाई कि उस गली में न आयेगा और उस गली के किसी मकान में गया मगर उस गली से नहीं बल्कि छत पर चढ़कर या किसी और रास्ते से तो कसम नहीं टूटी बशर्त कि उस मकान से निकलने में भी गली में न आये (बहर)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ के मकान में नहीं जायेगा और मालिके मकान के मरने के बाद गया तो क्सम नहीं दूटी (बहर)

मसअला :— कसम खाई कि फुलाँ मकान में या फुलाँ मुहल्ला या कूचा में नहीं रहेगा और उस मकान या मुहल्ला में फिलहाल रहता है और अब खुद उस मकान या मुहल्ला से चला गया बाल बच्चों और सामान को वहीं छोड़ा तो कसम दूट गई यानी कसम उस वक्त पूरी होगी कि खुद भी चला जाये और बाल बच्चों को भी ले जाये और खानादारी के सामान उस कद ले जाये जो सुकूनत के लिए ज़रूरी हैं और अगर कसम के वक्त उस में सुकूनत न हो तो जब खुद बाल बच्चे और खानादारी के ज़रूरी सामान को लेकर उस मकान में जायेगा कसम दूट जायेगी मगर यह उस वक्त है कि कसम अरबी ज़बान में हो क्योंकि अरबी ज़बान में अगर खुद उस मकान से चला गया और बाल बच्चे या सामान खानादारी अभी वहीं हैं तो वह मकान उसकी सुकूनत का करार पायेगा अगर्चे उस में रहना छोड़िदया हो और जिस मकान में तन्हा जाकर रहता है वह सुकूनत का मकान नहीं और फारिसी या उर्दू में अगर खुद उस मकान को छोड़ दिया तो यह नहीं कहा जायेगा कि उस मकान में रहता है अगर्चे बाल बच्चे वहाँ हों या खानादारी का कुल सामान उस मकान में मौजूद हो और जिस मकान में उसका रहना करार दिया जाता है अगर्चे यहाँ न बाल बच्चे हों न सामान और कसम में एअतिबार वहाँ की बोल चाल का है लिहाज़ा अरबी का वह हुक्म है और फारिसी, उर्दू का यह (आलमगीरी, बहर दुर्र मुख्लार)

मसञ्जा :- क्सम खाई कि उस मकान में नहीं रहेगा और क्सम के वक्त उसी मकान में सुकूनत है तो अगर सुकूनत में दूसरे का ताबेअ़ है मसलन बालिग लड़का कि बाप के मकान में रहता है या औरत कि शौहर के मकान में रहती है और क्सम खाने के बाद फ़ौरन खुद उस मकान से चला गया और बाल बच्चों को और सामान को वहीं छोड़ा तो क्सम नहीं दूटी (आलमगीरी)

मसअला: - कसम खाई कि इस मकान में नहीं रहेगा और निकलना चाहता था मगर दरवाज़ा बन्द

– कादरी दारुल इशाअत -

946

है किसी तरह खोल नहीं सकता या किसी ने उसे मुक्याद कर लिया कि निकल नहीं सकता तो क्सम नहीं दूटी पहली सूरत में उस की ज़करत नहीं कि दीवार तोड़ कर बाहर निकल सहीं सकता तो दरवाजा बन्द है और दीवार तोड़कर निकल सकता है और ताड़कर ः निकला तो कसम नहीं दूटी और मर्द ने कसम खाई और रात का वक्त है तो रात में रह जाने से कसम न दूटेगी मसअला :— कसम खाई और रात का वक्त है तो जब तक चोर वगैरा का डर न हो उज नहीं। न छोड़ने की वजह से कसम नहीं दूटी अगर्च कई दिन गुजर जायें बरात कि मकान की तलाश में है तो मकान पूरी कोशिश करता हो यूँहीं अगर उसी वक्त से सामान के लिए मज़दूर तलाश किया और न मिला करने पर कुदरत भी रखता है तो इन सब सूरतों में देर हो जाने से कसम नहीं दूटी और उर्दू में कसम है तो उस का मकान से निकल जाना उस नियत से कि अब उस में रहने को न आऊँगा कसम सच्ची होने के लिए काफ़ी है अगर्च सामान वगैरा ले जाने में कितनी ही देर हो और किसी वर्वाह से देर हो (दुर मुक्तार खोतेवा)

मसञ्जला :- कसम खाई कि उस शहर या गाँव में नहीं रहेगा और खुद वहाँ से फ़ौरन चला गया तो कसम नहीं दूटी अगर्चे बाल बच्चे और कुल सामान वहीं छोड़ गया हो फिर जब कभी वहाँ रहने के इरादा से आयेगा कसम दूट जायेगी और अगर किसी से मिलने को या बाल बच्चों और सामान तेने को वहाँ आयेगा तो अगर्चे कई दिन ठहर जाये कसम नहीं दूटी (आसमारि)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि मैं पूरे साल उस गाँव में न रहूँगा या इस मकान में इस महीने अर सुकूनत न करूँगा और साल में या महीने में एक दिन बाकी था कि यहाँ ये चला गया तो क्सम नहीं दूटी (आलमगीरी)

मसअला :- क्सम खाई कि फुलाँ शहर में नहीं रहेगा और सफ्र करके वहाँ पहुँचा अगर पन्द्रह दिन वहरने की नियत कर ली तो क्सम दूट गई और उस से कम में नहीं। (आसमगीरी)

काइम कर दी गई या वह मकान बहुत बड़ा हो कि एक मुहल्ला के बराबर हो (दूर मुख्तार खुल मुहतार)

मिस्राला:— क्सम खाई कि फुलाँ के साथ न रहेगा किर यह क्सम खाने वाला सफर कर के उस

के मकान पर जाकर उतरा अगर पन्द्रह दिन ठहरेगा तो क्सम दूट जायेगी और कम में नहीं(कानिया)

मिस्राला:— क्सम खाई कि उस के साथ फुलाँ शहर में न रहेगा तो उस का यह मतलब है कि

अस शहर के एक मकान में दोनों न रहेंगे लिहाज़ा दोनों अगर उस शहर के दो मकान में रहें तो

कादरी दारुल इशासत -

बहारे शरीअत -क्सम नहीं दूटी हाँ अगर उस क्सम से उस की यह नियत हो कि दोनों उस शहर में मुतलकन न रहेंगे तो अगर्चे दोनों दो मकान में हों क्सम टूट गई यही हुक्म गाँव में एक साथ न रहने की क्सम

का है (आलमगीरी) मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ के साथ एक मकान में न रहेगा और दोनों बाज़ार में एक दुकान में बैठकर काम करते या तिजारत करते हैं तो क्सम नहीं दूटी हाँ अगर उस की नियत में यह भी हो कि दोनों एक दुकान में काम न करेंगे या क्सम के पहले कोई ऐसा कलाम हुआ है जिस से यह समझा जाता हो या दुकान ही में रात को भी रहते हैं तो क्सम दूट जायेगी(आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ के मकान में न रहेगा और मकान को मुअय्यन न किया कि यह मकान और उस शख़्स ने उस के क्सम खाने के बाद अपना मकान बेच डाला तो अब उस में रहने से क्सम न दूटेगी और अगर उस की क्सम के बाद उस ने कोई मकान खरीदा और उस जदीद मकान में क्सम खाने वाला रहा तो टूट गई और अगर वह मकान उस शख्स का तन्हा नहीं है बल्कि दूसरे का भी उस में हिस्सा है तो उस में रहने से नहीं दूटेगी और अगर क्सम में मकान को मुअय्यन कर दिया था कि फुलों के उस मकान में न रहूँगा और नियत यह है कि इस मकान में न रहूँगा अगर्चे किसी का हो तो अगर्चे बेचडाला उस में रहने से क्सम दूट जायेगी और अगर यह नियत हो कि चुँकि यह फुलाँ का है उस वजह से न रहूँगा या कुछ नियत न हो तो बेचने के बाद रहने से न दूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि ज़ैद जो मकान ख़रीदेगा उस में मैं न रहूँगा और ज़ैद ने एक मकान अम्र के लिए खरीदा क्सम ख़ाने वाला उस मकान में रहेगा तो क्सम टूट जायेगी हाँ अगर वह कहे कि मेरा मक्सद यह था कि ज़ैद जो मकान अपने लिए ख़रीदे मैं उस में न रहूँगा और यह मकान तो अम्र के लिए खरीदा है तो उस का कौल मान लिया जायेगा (आसमगीरी)

मसञ्जला :- क्सम खाई कि सवार न होगा तो जिस जानवर पर वहाँ के लोग सवार होते हैं उस पर सवार होने से क्सम दूटेगी लिहाज़ा अगर आदमी की पीठ पर सवार हुआ तो क्सम नहीं दूरी यूँहीं गाय, बैल, भैंस की पीठ पर सवार होने से क्सम न दूटेगी यूँहीं गधे और ऊँट पर सवार होने से भी क्सम न दूटेगी कि हिन्दुस्तान में उन पर लोग सवार नहीं हुआ करते हाँ अगर क्सम खाने वाला उन लोगों में से हो जो इन पर सवार होते हैं जैसे गधे वाले या ऊँट वाले कि यह सवार हुआ करते हैं तो क्सम दूट जायेगी और घोड़े हाथी पर सवार होने से क्सम दूट जायेगी कि यह जानवर यहाँ लोगों की सवारी के हैं यूँही अगर क़सम खाने वाला उन लोगो में तो नहीं है जो गर्ध या ऊँट पर सवार होते हैं मगर क्सम वहाँ खाई जहाँ लोग उन पर सवार होते हैं मसलन मुल्के अरब शरीफ के सफर में है तो गधे और ऊँट पर सवार होने से भी क्सम टूट जायेगी(मुस्तकार मिनदुर बाँग) मसअ्ला :- क्सम खाई कि किसी सवारी पर सवार न होगा तो घोड़ा, खच्चर, हाथी, डोली, बहली, रेल यक्का, तांगा, शक्ररम वुग़ैरहा हर किस्म की सवारी गाड़ियाँ और कश्ती पर सवार होने से क्सम दूट जायेगी।

मसञ्जला:- क्सम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा तो ज़ीन या चार जामा रखकर सवार हुआ या नंगी पीठ पर बहर हाल क्सम टूट गई (आलमग़ीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि उस ज़ीन पर सवार न होगा फिर उस में कुछ कमी बेशी की जब भी उस पर सवार होने से क्सम टूट जायेगी (आलमगीरी)

कादरी दारुल इशाखत-

बहारे शरीअत -

अस्त्र :- क्सम खाई कि किसी जानवर पर सवार न होगा तो आदमी पर सवार होने से क्सम त दूरेगी कि उर्फ में आदमी को जानवर नहीं कहते (क्रक) न दूटना :- कसम खाई कि अरबी घोड़े पर सवार न होगा तो और घोड़े पर सवार होने से कसम

नहां पूर भूसअला :- कसम खाई कि घोड़े पर सवार न होगा फिर ज़बरदस्ती किसी ने सवार कर दिया तो क्सम नहीं दूटी और अगर उस ने ज़बरदस्ती की और उस के मजबूर करने से यह खुद सवार

मसअला - जानवर पर सवार है और क्सम खाई कि सवार न होगा तो फ़ौरन उतर जाये वरना

मसअ्ला :- क्सम खाई कि, ज़ैद के इस घोड़े पर सवार न होगा फिर ज़ैद ने उस घोड़े को बेच डाला तो अब उस पर सवार होने से कसम न टूटेगी यूँहीं अगर कसम खाई कि जैद के घोड़े पर सवार न होगा और उस घोड़े पर सवार हुआ जो ज़ैद व अम में मुश्तरक है तो कसम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसअला :- कसम खाई कि फुलाँ के घोड़े पर सवार न होगा और उस के गुलाम के घोड़े पर सवार हुआ अगर कसम के वक़्त यह नियत थी कि गुलाम के घोड़े पर भी सवार न होगा और गुलाम पर इतना दैन नहीं जो मुस्तगरक हो तो कसम टूट गई ख़्वाह गुलाम पर बिल्कुल दैन न हो ग है मगर मुसतगरक नहीं और नियत न हो तो क्सम नहीं टूटी और दैन मुस्तगरक हो तो क्सम नहीं दूटी अगर्चे नियंत हो (देर मुख्तार)

## खाने पीने की क्सम का बयान

जो चीज़ ऐसी हो कि चबाकर हल्क़ से उतारी जाती हो उस के हल्क़ से उतारने को खाना कहते हैं अगर्चे उस ने बग़ैर चबाये उतारली और पतली चीज़ बहती हुई को हल्क़ से उतारने को पीना कहते हैं मगर सिर्फ़ इतनी ही बात पर इक्तिसार न करना चाहिए बल्कि मुहावरात का ज़रूर ख़्याल करना होगा कि कहाँ खाने का लफ़्ज़ बोलते हैं और कहाँ पीने का कि क्सम का दार व मदार बोल चाल पर है।

मसअ्ला :- उर्दू में दूध पीने को भी दूध खाना कहते हैं लिहाज़ा अगर क्सम खाई कि दूध नहीं खाऊँगा तो पीने से भी क्सन टूट जायेगी और अगर कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में दूध मिला हुआ है मगर उस का मज़ा महसूस नहीं होता तो उस के खाने से क्सम नहीं दूटी। मसअला: - कसम खाई कि दूध या सिरका या शोरबा नहीं खायेगा और रोटी से लगा कर खाया तो क्सम दूट गई और खाली सिरका पी गया तो क्सम नहीं दूटी कि उस को खाना न कहेंगे बिक यह पीना है (बहर)

मसंब्रुला :- क्सम खाई कि यह रोटो न खायेगा और उसे सुखा कर कूट कर पानी में घोलकर पी गया तो क्सम नहीं टूटी कि यह खाना नहीं है पीना है (बहर)

मिला:- अगर किसी चीज़ को मुँह में रखं कर उगल दिया तो यह न खाना है न पीना मसलन कि यह रोटी नहीं खायेगा और मुँह में रख कर उगल दी या यह पानी नहीं पियेगा और अस से कुल्ली की तो कसम नहीं दूटी (बहर)

क्सम खार्ड कि यह अन्डा या यह अखरोट नहीं खायेगा और उसे बगैर चबाये

हुए निगल गया तो कसम दूट गई और अगर क्सम खाई कि यह अंगूर या आनार नहीं खायेगा और चूस कर अर्क पी गया और फुजला फेंक दिया तो कसम टूट गई कि उस को उर्फ में खाना कहते हैं यूँही अगर शकर न खाने की कसम खाई थी और उसे मुँह में रख कर जो घुलती गई इल्क से उतारता गया कसम टूट गई (दूर मुख्तार)

मसअला :- चखने के मअ्ना है किसी चीज को मुँह में रख कर उस का मजा मालूम करना और उर्दू मुहावरा में अकसर मज़ा दरयापत करने के लिए थोड़ा सा खा लेने या पी लेने को चखना कहते हैं अगर करीना से यह बात मालूम हो कि उस कलाम में चखने से मुराद थोड़ा सा खा कर मज़ा मालूम करना है तो यह मुराद लेंगे मसलन कोई शख़्स कुछ खा रहा है उस ने दूसरों को बुलाया उस ने इन्कार किया उस ने कहा जरा चख कर तो देखों कैसी है तो यहाँ चखने से मुराद थोड़ी सी खालेना है और अगर क्रीना न हो तो मुतलकन मज़ा मालूम करने के लिए मुँह में रखना मुराद होगा कि उस मअ्ना में भी यह लफ़्ज़ बोला जाता है मगर अगर पानी की निस्बत क्सम खाई कि उसे नहीं चखूँगा फिर नमाज़ के लिए उस से कुल्ली की तो कसम नहीं दूटी कि कुल्ली करना नमाज़ के लिए है मज़ा मालूम करने के लिए नहीं अगर्चे मज़ा भी मालूम हो जाये।

मसअला :- क्सम खाई कि यह सत्तू नहीं खायेगा और उसे घोल कर पिया या क्सम खाई कि यह सत्तू नहीं पियेगा और गूँघ कर खाया या वैसे ही फाँक लिया तो क्सम नहीं दूटी। मसअला: - आम वगैरा किंसी दरख्त की निस्बत कहा कि उस में से कुछ न खाऊँगा तो उस के फल खाने से कसम टूट जायेगी कि खुद दरख्त खाने की चीज़ नहीं लिहाज़ा उस से मुराद उस का फल खाना है यूँहीं फल को निचोड़ा जो निकला वह खाया जब भी कसम टूट गई और अगर फल को निचोड़ कर उस की कोई चीज बनाली गई हो जैसे अंगूर से सिरका बनाते हैं तो उस के खाने से क्सम नहीं दूटी और अगर सूरते मज़कूरा में तकल्लुफ़ कर के किसी ने उस दरख़्त का कुछ हिस्सा छाल वगैरा खा लिया तो कसम नहीं दूटी अगर्चे यह नियत भी हो कि दरख़्त का कोई जुज़ न खाऊँगा और अगर ,वह दरख़्त ऐसा हो जिस में फल होता ही न हो या होता है मगर खाया न जाता हो तो उस की क़ीमत से कोई चीज़ ख़रीद कर ख़ाने से क़सम दूट जायेगी कि उसके खाने से मुराद उस की क़ीमत से कोई चीज़ ख़रीद कर खाना है (दूर मुख़ार बहर वगैरहुमा)

मसअला :- क्सम खाई कि उस आम के दरख़्त की कीरी न खाऊँगा और पक्के हुए खाये या कसम खाई कि उस दरख़्त के अंगूर न खाऊँगा और मुनक्के खाये या दूध न खाऊँगा और दही खाया तो क्सम नहीं दूटी (आमए कुतुब)

मसअला: - कसम खाई कि उस गाये या बकरी से कुछ न खायेगा तो उस का दूध, दही, या मख्खन खाने से कसम नहीं दूटेगी और गोश्त खाने से दूट जायेगी (बहर कारा)

मसञ्जा: कसम खाई कि यह आटा नहीं खायेगा और उस की रोटी या और कोई बनी हुई चीज़

खाई तो कसम दूट गई और खुद आटा ही फाँक लिया तो नहीं (यहर रहल मुहतार) मसञ्जला :- क्सम खाई कि रोटी नहीं खायेंगा तो उस जगह जिस चीज़ की रोटी लोग खाते हैं उस की रोटी से कसम टूटेगी मसलन हिन्दुस्तान में गेहूं, जौ जुवार बाजरा मक्का की रोटी पकाई जाती है तो चावल की रोटी से कसम नहीं दूटेगी और जहाँ चावल की रोटी लोग खाते हों वहाँ के किसी शख़्स ने क्सम खाई,तो चावल की रोटी खाने से क्सम टूट जायेगी (कर)

मसअ्ला :- कसम खाई कि यह सिरका नहीं खायेगा और चटनी या सिकन्जबीन खाई जिस में <sup>बह</sup>

🗕 कादरी दारुल इशाअत

सिरका पड़ा हुआ था तो कसम नहीं दूटी या कसम खाई कि इस अन्डे से नहीं खायेगा और उस में से बच्चा निकला और उसे खाया तो कसम नहीं दूटी (आसनगीर) बहर)

मसअला : - क्सम खाई कि इस दरख्त से कुछ न खायेगा और उस की कलम लगाई तो उस कलम के फल खाने से कसम नहीं दूटी (रुव मुक्तर)

मसअ्ला : - क्सम खाई कि उस विधिया का गोश्त नहीं खायेगा फिर जब वह जवान हो गई उस वक्त उस का गोश्त खाया तो कसम दूट गई (दूर मुख्यर)

मसअला - कसम खाई कि गोश्त नहीं खायेगा तो मछली खाने से कसम नहीं दूटेगी और फेंट, गाय, भैंस, भेड़, वकरी और परिन्द वगैरा जिन का गोश्त खाया जाता है अगर उन का गोश्त खाया तो दूट जायेगी ख़्वाह शोरवे दार हो या भुना हुआ या कोफ्ता और कच्चा गोश्त या सिर्फ शोरबा खाया तो नहीं दूटी यूँहीं कलेजी, तिल्ली, फेफड़ा, दिल, गुर्दा, ओझड़ी, दुम्बा की चक्की के खाने से भी नहीं दूटेगी कि उन चीजों को उर्फ में गोश्त नहीं कहते और अगर किसी जगह उन चीज़ों का भी गोश्त में शुमार हो तो वहाँ उन के खाने से भी दूट जायेगी दुर्रे मुख्तार (त्रुल मुहतार)

मसअला :- क्सम खाई कि दैल का गोश्त नहीं खायेगा तो गाय के गोश्त से कसम नहीं टूटेगी और गाय के गोशत न खाने की क्सम खाई तो बैल का गोशत खाने से टूट जायेगी कि बैल के गोश्त को भी लोग गाय का गोश्त कहते हैं और मैंस के गोश्त से नहीं टूटेगी और भैंस के गोश्त की कसम खाई तो गाय बैल के गोश्त से नहीं दूटेगी और बड़ा गोश्त कहा तो उन सब को शामिल है और बकरी का गोश्त कहा तो बकरे के गोश्त से भी कसम टूट जायेगी कि दोनों को बकरी का गोश्त कहते हैं यूंही मेड़ का गोश्त कहा तो मेढे को भी शामिल है और दुम्बा उन में दाख़िल नहीं अगर्चे दुम्बा उसी की एक किस्म है और छोटा गोश्त उन सब को शामिल है।

मसअ्ला :- क्सम खाई कि चर्बी नहीं खायेगा तो पेट में और ऑतों पर जो चरबी लिपटी रहती है उस के खाने से क्संम टूटेंगी पीठ की चरबी जो गोश्त के साथ मिली हुई होती है उस के खाने से या दुम्बा की चक्की खाने से नहीं दूटेगी (दूर मुख्तार)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि गोशत नहीं खायेगा और किसी ख़ास गोशत की नियत है तो उस के सिवा दूसरे गोश्त खाने से क्सम नहीं दूटेगी यूँहीं क्सम खाई कि खाना नहीं खायेगा और खास खाना मुराद लिया तो दूसरा खाना खाने से क्सम न दूटेगी (आसमगीरी)

मसअ्ला:- क्सम खाई कि तिल नहीं खायेगा तो तिल का तेल खाने से क्सम नहीं दूटी और गेहूँ न खाने की क्सम खाई तो भुने हुए गेहूँ खाने से क्सम दूट जायेगी और गेहूँ की रोटी या आटा या भत्तू या कच्चे गेहूँ खाने से क्सम न दूटेगी मगर जब कि उस की यह नियत हो कि गेहूँ की रोटी नहीं खायेगा तो रोटी खाने से भी दूट जायेगी (बहर आसमगीरी)

मसअला :- क्सम खाई कि यह गेहूँ नहीं खायेगा फिर उन्हें बोया अब जो पैदा हुए उन के खाने से

क्सम नहीं टूटेगी कि यह वह गेहूँ नहीं हैं(इर गुजार) मसअला :- कसम ख़ाई कि रोटी नहीं खायेगा तो पराँठे, पूरियाँ, समोसे, बिस्किट, शीरमाल, कुलचे, गुलगुले, नान पाव, खाने से क्सम नहीं दूटेगी कि उन को रोटी नहीं कहते और तन्नूरी रोटी या वेपाती या मोटी रोटी या बेलन से बनाई हुई रोटी खाने से क्सम दूट जायेगी (दुरें मुख्तार रहल मुहतार) मिस्रुला :- क्सम खाई कि फुलाँ का खाना नहीं खायेगा और उस के यहाँ का सिरका या नमक

षाया तो क्सम नहीं दूटी (खुल मुहतार)

कादरी दारुल इशाबत

951

मसअला: — क्सम खाई कि फुलाँ शख़्स का खाना नहीं खायेगा और वह शख़्स खाना वेचा करता है जस ने ख़रीद कर खा लिया तो क्सम दूट गई कि जस के खाने से मुराद जस से ख़रीद कर खाना खाना है और अगर खाना बेचना जस का काम नहीं तो मुराद वह खाना है जो जस की मिल्क में है लिहाज़ा ख़रीद कर खाने से क्सम नहीं दूटेगी (ख़ल गुहतार)

मसञ्जा : — फुलॉ औरत की पकाई हुई रोटी नहीं खायेगा और उस औरत ने खुद रोटी पकाई है यानी उस ने तवे पर डाली और सेंकी है तो उस के खाने से कसम दूट जायेगी और अगर उस ने फ़क्त आटा गूँघा है या रोटी बनाई है और किसी दूसरे ने तवे पर डाली और सेंकी उस के खाने से नहीं दूटेगी कि आटा गूँघने या रोटी बनाने को पकाना नहीं कहेंगे और अगर कहा फुलॉ औरत की रोटी नहीं खायेगा तो उस में दो सूरतें हैं अगर यह मुराद है कि उस की पकाई हुई रोटी नहीं खाऊँगा तो वही हुक्म है जो बयान किया गया और अगर यह मतलब है कि उस की मिल्क में जो रोटी है वह नहीं खाऊँगा तो अगर्च किसी और ने आटा गूँघा या रोटी पकाई हो मगर जब उस की मिल्क है तो खाने से दूट जायेगी (दूर मुख्तर रहल मुहतार)

मसञ्जा:— कसम खाई कि यह खाना खायेगा तो उस मैं दो सूरतें हैं कोई वक्त मुकर्रर कर दिया है या नहीं अगर वक्त नहीं मुकर्रर किया है फिर वह खाना किसी और ने खा लिया या हलाक हो गया या कसम खाने वाला मर गया तो कसम दूट गई और अगर वक्त मुकर्रर कर दिया है मसलन आज उस को खायेगा और दिन गुज़रने से क्सम खाने वाला मर गया या खाना बर्बाद हो गया तो क्सम नहीं दूटी (आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि खाना नहीं खायेगा तो वह खाना मुराद है जिस को आदतन खाते हैं लिहाज़ा अगर मुर्दार का गोशत खाया तो क्सम नहीं दूटी (दुर मुख्तर)

मसञ्जा:— कसम खाई कि सिरी नहीं खायेगा और उस की यह नियत हो कि बकरी, गाय, मुर्ग, मछली वगैरहा किसी जानवर का सर नहीं खायेगा तो जिस चीज का सर खायेगा कसम दूर जायेगी और अगर नियत कुछ न हो तो गाय और बकरी के सर खाने से कसम दूरेगी और चिड़िया टिड्डी, मछली वगैरहा जानवरों के सर खाने से नहीं दूरेगी (आलमगीरी मगैरा)

मसअ्ला : – क्सम खाई कि अन्डा नहीं खायेगा और नियत कुछ न हो तो मछली के अन्डे खाने से नहीं दूटेगी (आलमगीरी)

मसञ्जा : — मेवा ने खाने की क्सम खाई तो मुराद सेब, नाश्पाती, आडू, अँगूर, अनार, आम, अम्बद, वगैरहा हैं जिन को उर्फ में मेवा कहते हैं खीरा, ककड़ी, गाजर, वगैरहा को मेवा नहीं कहते। मसञ्जा :— मिठाई से मुराद इमरती, जलेबी, पेड़ा, बालूशाही, गुलाब जामन, क्लाकंद, बर्फी लड़्ड वगैरहा जिन को उर्फ में मिठाई कहते हैं हाँ इस तरफ बाज़ गाँव में गुड़ को मिठाई कहते हैं लिहाज़ा अगर उस गाँव वाले ने मिठाई न खाने की कसम खाई तो गुड़ खाने से कसम दूट जायेगी और जहाँ का यह मुहावरा नहीं है वहाँ वाले की नहीं दूटेगी अरबी में हल्वा हर मीठी चीज़ को कहते हैं यहाँ तक कि इन्ज़ीर और खजूर को भी मगर हिन्दुस्तान में एक खास तरह से बनाई हुई चीज़ को हल्वा कहते हैं सूजी, मेवा चावल के आटे वगैरा से बनाते हैं और यहाँ बरेली में उस को मिठाई भी बोलते हैं गर्ज जिस जगह का जो उर्फ हो वहाँ उसी का एअतिबार है सालन उमूमन हिन्दुस्तान में गोशत को कहते हैं जिस से रोटी खाई जाये और बाज़ जगह मैंने दाल को भी सालन सुना और अरबी जबान में तो सिरका को भी इदाम (सालन) कहते हैं आलू, रतालू, अरवी, तुरई, भिन्डी, साग, अरबी जबान में तो सिरका को भी इदाम (सालन) कहते हैं आलू, रतालू, अरवी, तुरई, भिन्डी, साग,

कद्दू शलजम, गोभी, और दीगर सब्जियों को तरकारी कहते हैं जिनको गोश्त में डालते हैं या तन्हा वकाते हैं और बाज गाँवों में जहाँ हिन्दू कसरत से रहते हैं गोशत को मी लोग तरकारी बोलते हैं। मसअला :— कसम खाई कि खाना नहीं खायेगा और कोई ऐसी चीज खाली जिसे उर्फ में खाना नहीं कहते हैं मसलन दूध पी लिया या मिठाई खाली तो कसम नहीं दटी।

बहारे शरीअत ----

नहां परिता :- कसम खाई कि नमक नहीं खायेगा और ऐसी चीज खाई जिसमें नमक पड़ा हुआ है तो कसम दूट जायेगी (रहन इहलर)

मसअला: — कसम खाई कि मिर्च नहीं खायेगा और गोश्त वगैरा कोई ऐसी चीज़ खाई जिस में मिर्च है और मिर्च का मज़ा महसूस होता है तो कसम दूट गई उस की ज़रूरत नहीं कि मिर्च खाये

मसअला : — कसम खाई कि प्याज़ नहीं खायेगा और कोई ऐसी चीज़ खाई जिसमें प्याज़ पड़ी है तो कसम नहीं दूटी अगर्चे प्याज़ का मज़ा मालूम होता हो (इर्र मुख्यर)

मस्युला :— जिस खाने की निस्वत क्सम खाई कि उस को नहीं खायेगा या पानी की निस्वत कि उस को नहीं पियेगा अगर वह इतना है कि एक मिलस में खा सकता है और एक प्यास में पी सकता है तो जब तक कुल न खाये पिये क्सम नहीं टूटेगी मसलन कसम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और रोटी ऐसी है कि एक मिलस में पूरी खा सकता है तो उस रोटी का दुकड़ा खाने से क्सम नहीं टूटेगी यूँहीं क्सम खाई कि उस गिलास का पानी नहीं पियेगा तो एक धूँट पीने से नहीं दूटी और अगर खाना इतना है कि एक मिलस में नहीं खा सकता तो उस में से जरा सा खाने से मी क्सम टूट जायेगी मसलन कसम खाई कि उस गाय का गोशत नहीं खायेगा और एक बोटी खाई क्सम टूट गई यूँहीं क्सम खाई कि उस मटके का पानी नहीं पियूँगा और मटका पानी से भरा है तो एक धूँट से भी टूट जायेगी और अगर यूँ कहा कि यह रोटी मुझ पर हराम है तो अगर्च एक मिलस में वह रोटी खा सकता हो मगर उस का दुकड़ा खाने से भी कफ़्फ़ारा लाज़िम होगा यूँहीं यह पानी मुझपर हराम है और एक धूँट पी लिया तो कफ़्फ़ारा वाज़िब हो गया अगर्च वह एक प्यास का भी न हो (आलमगीर)

मसअला:— कसम खाई कि यह रोटी नहीं खायेगा और कुल खा गया एक ज़रा सी छोड़दी तो कसम टूट गई कि रोटी का ज़रा हिस्सा छोड़ देने से भी उर्फ में यही कहा जायेगा कि रोटी खाली हाँ अगर उन् की यह नियत थी कि कुल नहीं खायेगा तो ज़रा सी छोड़ देने से क्सम नहीं टूटी (आलमगीरी)

मसञ्जला: — क्सम खाई कि उस अनार को नहीं खाऊँगा और सब खा लिया एक दो दाने छोड़िदये तो क्सम गई और अगर इतने ज़्यादा छोड़े कि आदतन उतने नहीं छोड़े जाते तो नहीं दूटी(आलमगीरी) मसञ्जला: — क्सम खाली कि हराम नहीं खायेगा और ग्रसब किए हुए रुपये से कोई चीज़ खरीद कर खाई तो क्सम नहीं दूटी मगर गुनाहगार हुआ और अगर जो चीज़ खाई अगर वह खुद ग्रसब की हुई है तो क्सम टट गई (आलमगीरी)

मिअला: — क्सम खाई कि ज़ैद की कमाई नहीं खायेगा और ज़ैद को कोई चीज़ वुरासत में मिली जैस के खाने से क्सम नहीं दूटेगी और अगर ज़ैद ने कोई चीज़ खरीदी या हिबा या सदका में कीई चीज़ मिली और ज़ैद ने उसे क़बूल कर लिया तो उसके खाने से क्सम दूट जायेगी और

अगर ज़ैद से मैं ने कोई चीज ख़रीद कर ख़ाई तो नहीं दूटी और अगर ज़ैद मर गया और उस की कमाई का माल ज़ैद के वारिस के यहाँ खाया या यह कसम खाने वाला खुद ही वारिस है और

खालिया तो कसम दूट गई (आसमगीरी) मसअला :- किसी के पास रुपये हैं कसम खाई कि उन को नहीं खायेगा फिर रुपये के पैसे भूना लिए या अशरिक्यों कर लीं फिर उन पैसों या अशरिक्यों से कोई चीज खरीद कर खाई तो कसम दूट गई और अगर उन पैसों या अशरिक्यों से जमीन खरीदी फिर उसे वेचकर खालिया तो नहीं

मसअला :- कसम उस वक़्त सहीह होगी कि जिस चीज़ की कसम खाई हो वह ज़माना-ए-आइन्दा में पाई जा सके यानी अक्लन मुमिकिन हो अगर्चे आदतन मुहाल हो मसलन यह क्सम खाई कि मैं अत्समान पर चढूँगा या उस मिट्टी को सोना कर दूँगा तो कसम हो गई और उसी वक्त टूट भी गई यूँहीं क्रमम के बाकी रहने की भी यह शर्त है कि वह काम अब भी मुमकिन हो लिहाजा अगर अब मुमकिन न रहा तो क्सम जाती रही मसलन क्सम खाई कि मैं तुम्हारा रुपया कल अदा कर दूंगा और कल के आने से पहले ही मरगया तो अगर्चे क्सम सहीह हो गई थी मगर अब क्सम न रही कि वह रहा ही नहीं उस काइदा के जानने के बाद अब यह देखिए कि अगर कसम खाई कि मैं उस कूज़ा का पानी आज पियूँगा और कूज़ा में फ़ली नहीं है या था मगर रात के आने से पहले उस में का पानी गिर गया या उस ने गिरादिया तो कसम नहीं दूटी कि पहली सूरत में कसम सहीह न हुई और दूसरी में सहीह तो हुई भगर बाक़ी न रही यूँही अगर कहा मैं उस कूज़ा का पानी पियूँगा और उस में पानी उस वक्त नहीं है तो नहीं दूटी मगर जबकि यह मालूम है कि पानी नहीं है और फिर क्सम खाई तो गुनाहगार हुआ अगर्चे कफ्फ़ारा लाज़िम नहीं और अगर पानी था और गिर गया या गिरादिया तो कसमें टूट गई और कफ्फ़ारा लाजिम (दुर मुख्तार रहुल मुहतार बहर)

मसअला: - औरत से कहा अगर तूने कल नमाज़ न पढ़ी तो तुझ को तलाक है और सुद्ध को औरत को हैज आ गया तो तलाक न हुई यूँही औरत से कहा कि जो रुपये तूने मेरी जेब से लिया है अगर उस में न रखेगी तो तलाक है और देखा तो रुपया जेब में मौजूद है तलाक न हुई(दुरे मुख्तार)

कलाम (बातें करने) के मुतअ़ल्लिक क्सम का बयान

मसअला: - यह कहा कि तुम से या फुलाँ से कलाम करना मुझ पर हराम है और कुछ भी बात की तो कपकारा लाजिम होगया (दुर मुख्तार)

मसअला: - कसम खाई कि उस बच्चे से कलाम न करेगा और उस के जवान या बूढ़े होने के बाद कलाम किया तो क्सम टूट गई कहा कि बच्चा से कलाम न करूँगा और जो जवान बूढ़े से कलाम

किया तो नहीं टूटी (दुर्र मुख्तार आसमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करेगा और ज़ैद सोरहा था उस ने पुकारा अगर पुकार ने से जाग गया तो कसम दूट गई और बेदार न हुआ तो नहीं और अगर जाग रहा था और उस ने पुकारा अगर इतनी आवाज थी कि सुन सके अगर्चे बहरे होने या काम में मशगूल होने या शोर की वजह से न सुना तो कसम दूट गई और अगर दूर था और इतनी आवःज से पुकारा कि सुन नहीं सकता तो नहीं दूटी और अगर ज़ैद किसी मजमअ में था उस ने मजमअ को सलाम किया तो क्सम टूट गई हाँ अगर नियत यह हो कि जैद के सिवा औरों को सलाम करता है तो नहीं टूटी और नमाज़ का सलाम कलाम नहीं है लिहाज़ा उस से क्सम नहीं दूटेगी ख़्वाह ज़ैद दहनी तरफ़ हो

बहार शराअस —

या बायें तरफ यूँहीं अगर ज़ैद इमाम था और यह मुकतदी उस ने उस की ग़लती पर सुबहानल्लाह वहां या लुकमा दिया तो कसम नहीं दूटी और अगर नमाज़ में न था और लुकमा दिया या उसकी

मसअला: — कसम खाई कि जैद से बात न करूँगा और किसी काम को उस से कहना है उस ने क्रसी दूसरे को मुखातब कर के कहा और मक्सूद जैद को सुनाना है तो क्सम नहीं दूटी यूंहीं अगर औरत से कहा कि तूने अगर मेरी शिकायत अपने माई से की तो तुझ को तलाक है औरत का आर जार के सामने औरत ने बच्चे से अपने शौहर की शिकायत की और मकसूद भाई को

मसअ्ला :- कसम खाई कि मैं तुझ से इबतिदाअन कलाम न करूँगा और रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई दोनों ने एक साथ सलाम किया तो कसम नहीं दूटी बल्कि जाती रही कि अब हुबतिदअन कलाम करने में हर्ज नहीं यूँही अगर औरत से कहा अगर मैं तुझ से इबतिदाअन कलाम करूँ तो तुझ को तलाक है और औरत ने भी क्सम खाई कि मैं तुझ से कलाम की पहल न करूँगी तो मर्द को चाहिए कि औरत से कलाम करे कि उस की कसम के बाद जब औरत ने कसम खाई तो अब मर्द का कलाम करना इबतिदाअन न होगा (बहर)

मसअला: - कलाम न करने की कसम खाई तो खत मेजने या किसी के हाथ कुछ कहला कर

मसअ्ला :- इकरार व बशारत और ख़बर देना यह सब लिखने से हो सकते हैं और इशारे से नहीं मसलन क्सम खाई कि तुम को फलाँ बात की ख़बर न दूँगा और लिखकर भेजदिया तो क्सम टूट गई और इशारात से बताया तो नहीं और अगर कसम खाई कि तुम्हारा यह राज़ किसी पर ज़ाहिर न करूँगा और इशारे से बताया तो क्सम दूट गई कि ज़ाहिर करना इशारे से भी हो सकता है (दुर मुख्तार) मसञ्जला: - कसम खाई कि ज़ैद से कलाम न करेगा और जैद ने दरवाज़ा पर आकर कुन्डी बटखटाई उस ने कहा कौन है या कौन तो क्सम नहीं दूटी और अगर कहा आप कौन साहब हैं या तुम कौन हो तो टूट गई यूँहीं अगर ज़ैद ने पुकारा और उस ने कहा हाँ या कहा हाज़िर हुआ या उस ने कुछ पुछा उस ने जवाब में हाँ कहा तो क्सम दूट गई (आसमगीरी) मसअला: - क्सम खाई कि बीवी से कलाम न करेगा और घर में औरत के सिवा दूसरा कोई नहीं है यह घर में आया और कहा यह चीज़ किस ने रखी है या कहा यह चीज़ कहाँ है तो क्सम दूर गई और अगर घर में कोई और भी है तो नहीं दूटी यानी जब कि उस की नियत औरत में पूछने की हो (आलमगीरी)

मसञ्ला :- कलाम न करने की क्सम खाई और ऐसी ज़बान में कलाम किया जिसे मुखातब नहीं समझता जब भी क्सम दूट गई (आलमगीरी)

भाजां - क्सम ख़ाई कि ज़ैद से बात न करूँगा जब तक फुलाँ शख़्स इजाज़त न दे और उस ने इजाज़त दी मगर उसे ख़बर नहीं और कलाम कर लिया तो क्सम दूट गई और अगर इजाज़त देने से पहले वह शख़्स मर गया तो क्सम बातिल हो गई यानी अब कलाम करने से नहीं दूटेगी के क्सम ही न रही और अगर यूँहीं कहा था कि बगैर फुलाँ की मर्ज़ी के कलाम न करूँगा और अस की मरजी थी मगर उसे मालूम न था और कलाम कर लिया तो नहीं दूटी (दूर मुख्तार)

भिक्षला : — यह क्सम खाई कि फुलाँ को ख़त न लिखूँगा और किसी को लिखने के लिए इशारा

किया तो अगर यह कसम खाने वाला अमीरों में से है तो कसम दूट गई कि ऐसे लोग खुद नहीं लिखा करते बल्कि दूसरों से लिखवाया करते हैं और उन लोगों की आदत होती है कि इशारे से

हुक्म किया करते हैं (दुर्र मुख्तार, बहर) प्रथम विश्व क्रिसम खाई कि फुलाँ का खुत न पढ़ेगा और खुत को देखा और जो कुछ लिखा है उसे समझा तो क्सम दूट गई कि खत पढ़ने से यही मकसूद है जबान से पढ़ना मकसूद नहीं यह इमाम मुहम्मद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु का कौल है और इमाम अबू यूसुफ रिदयल्लाहु तआ़ला अन्ह

फ्रमाते हैं कि जब तक ज़बान से तलफ्फुज़ न करेगा कसम नहीं दूटेगी और उसी कौले सानी पर फतवा है (बहर)मगर यहाँ का आम मुहावरा यही है कि खत देखा और लिखे हुए को समझा तो यह

कहते हैं मैंने पढ़ा लिहाज़ा यहाँ के मुहावरा में क्सम टूटने पर फतवा होना चाहिए वल्लाहु तआ़ला अअलमु यहाँ के मुहावरा में यह लफ़्ज़ कि ज़ैद का ख़त न पढ़ूँगा एक दूसरे मअना के लिए भी

बोला जाता है वह यह कि ज़ैद बे पढ़ा शख़्स है उस के पास जब कहीं से ख़त आता है तो किसी से पढ़वाता है तो अगर यह पढ़ना मक्सूद है तो उस में देखना और समझना क्सम दूटने

के लिए काफी नहीं बल्कि पढ़कर सुनाने से दूटेगी। मसञ्जला :- क्सम खाई कि किसी औरत से कलाम न करेगा और बच्ची से कलाम किया तो क्सम नहीं दूटी और अगर क्सम खाई कि किसी औरत से निकाह न करेगा और छोटी लड़की से निकाह

किया तो टूट गयी (बहर)

मसञ्जला :- क्सम खाई कि फ़कीरों और मिस्कीनों से कलाम न करेगा और एक से कलाम कर लिया तो क्सम टूट गई और अगर यह नियत है कि तमाम फ्कीरों और मिस्कीनों से कलाम न करेगा तो नहीं दूटी यूँहीं अगर क्सम खाई कि बनी आदम से कलाम न करेगा तो एक से कलाम करने में क्सम टूट जायेगी और नियत में तमाम औलादे आदम हैं तो नहीं (आलमगीरी)

मसअला :- क्सम खाई कि फुलाँ से एक साल कलाम न करूँगा तो उस वक्त से एक साल यानी बारह महीने तक कंलाम करने से क्सम टूट जायेगी और अगर कहा कि एक महीना कलाम न करेगा तो जिस वक्त से क्सम खाई है उस वक्त से एक महीना यानी तीस दिन मुराद हैं और अगर दिन में क्सम खाई कि एक दिन कलाम न करूँगा तो जिस वक्त से क्सम खाई है उस वक्त से दूसरे दिन के उसी वक़्त तक कलाम से कसम दूटेगी और अगर रात में क़सम खाई कि एक रात कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से दूसरे दिन के बाद वाली रात के उसी वक्त तक मुराद है लिहाज़ा दरिमयान का दिन भी शामिल है और अगर रात में कहा कि क्सम खुदा की फुलाँ से एक दिन कलाम न करूँगा तो उस वक्त से गुरूब आफताब तक कलाम करने से क्सम टूट जायेगी और अगर दिन में कहा कि फुलाँ शख्स से एक रात कलाम न करूँगा तो उस वक्त से तुलूओं फ़जर तक कलाम करने से क्सम टूट जायेगी और एक महीना या एक दिन के रोज़े या एअ्तिकाफ की क्सम खाई तो उसे इख्तेयार है जब चाहे एक महीना या एक दिन का रोज़ा कर ले और अगर कहा इस साल कलाम न करूँगा तो साल पूरा होने में जितने दिन बाकी हैं वह लिए जायेंगे यानी उस वक्त से खत्म ज़िलहिज्जा तक यूँही अगर कहा कि इस महीना में कलाम न करूँगा तो जितने दिन उस महीना में बाकी है वह लिए जायेंगे और अगर यूँ कहा कि आज दिन में कलाम न करूँगा तो उस वक़्त से गुरूब आफ़ताब तंक और अगर रात में कहा कि आज रात में कलाम न करूँगा तो रात का जितना हिस्सा बाकी है वह मुराद लिया जाये और अगर कहा आज और कल और परसी कलाम न करूँगा तो दरिमयान की रातें भी दाखिल हैं यानी रात में कलाम करने से भी क्सम टूट कलान . जायेगी और अगर कहा कि न आज कलाम कर्लगा न कल और न परसों तो रातों में कलाम कर जायगा न कला है कि यह एक क्सम नहीं है बिल्क तीन क्समें हैं कि तीन दिनों के लिए अलाहिदा

अलाएन - कसम खाई कि कलाम न करूँगा तो कुर्आन मजीद पढ़ने या सुबहानल्लाह कहने या और कोई वज़ीफ़ा पढ़ने या किताब पढ़ने से क्सम नहीं दूटेगी और अगर क्सम खाई कि कुर्आन मजीद न पढ़ेगा तो नमाज में या बैरूने नमाज पढ़ने से क्सम दूट जायेगी और अगर उस सूरत में बिस्मिल्लाह वड़ी और नियत में वह बिस्मिल्लाह है जो सूरए नमल की जुज है तो टूट गई वरना नहीं (दूर मुख्तार) मसअला: -क्सम खाई कि कुओन की फुलाँ सूरत न पदेगा और उसे अव्वल से आखिर तक देखता गया और जो कुछ लिखा है उसे समझा तो क्सम नहीं दूटी और अगर क्सम खाई कि कुलाँ किताब न पढ़ेगा और यूँही किया तो इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहि के नज़दीक ट्ट जायेगी और हमारे यहाँ के उर्फ से यही मुनासिब (खुल मुहताल)

प्सअला: - क्सम खाई कि ज़ैद से कलाम न करूँगा जब तक फूलाँ जगह पर है तो वहाँ से चले जाने के बाद क्सम ख़त्म होगई लिहाज़ा अगर फिर वापस आया और कलाम किया तो कुछ हर्ज नहीं कि क्सम अब बाकी न रही (रहल मुहतार)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि उसे कचहरी में लेजाकर हल्फ़ दूँगा मुद्दआ अलैहि ने जाकर उसके हक् का इक्रार कर लिया हल्फ़ की नोबत ही न आई तो क्सम नहीं दूटी यूंही अगर क्सम खाई कि तेरी शिकायत फुलाँ से करूँगा फिर दोनों में सुलह हो गई और शिकायत न की तो क्सम नहीं दूटी या क्सम खाई कि उस का कर्ज़ आज अदा कर देगा और उस ने मुआफ़ कर दिया तो क्सम जाती रही (दुर्रे मुख्तार, रहुल मुहतार, बहर)

मसञ्जला: - क्सम खाई कि फुलाँ के गुलाम या उसके दोस्त या उस की औरत से कलाम न करूँगा और उस ने गुलाम'को बेचडाला या और किसी तरह उस की मिल्क से निकल गया और दोस्त से अदावत हो गई और औरत को तलाक देदी तो अब कलाम करने से क्सम नहीं दूटेगी गुलाम में चाहें यूँ कहा कि फुलों के उस गुलाम से या फुलों के गुलाम से दोनों का एक हक्म है और अगर क्सम के वक़्त वह उसका गुलाम था और कलाम करने के वक़्त भी है या क्सम के वक्त यह उसका गुलाम न था और अब है दोनों सूरतों में दूट जायेगी (आसमगीरी दुर गुक्रार)

मसञ्जा :- अगर कहा फुला की उस औरत से या फुलों की फुलों औरत से या फुलों के उस दोस्त से या फुलाँ क्रे फुलाँ दोस्त से कलाम न करूँगा और तलाक या अदावत के बाद कलाम किया तो कसम दूट गई और अगर न इशारा हो न मुअय्यन किया हो और उस ने अब किसी औरत से निकाह किया या किसी से दोस्ती की तो कलाम करने से क्सम दूट जायेगी (दुर मुख्यार खुल मुहतार) मसअ्ला: — क्सम खाई कि फुलाँ के भाईयों से कलाम न करूँगा और उस का एक ही भाई है तो अगर उसे मालूम था कि एक ही है तो कलाम से क्सम टूट गई वरना नहीं (आसमगीरी)

मस्त्र्ला : - क्सम. खाई कि उस कपड़े वाले से कलाम न करेगा उस ने कपड़े बेचडाले फिर उस नै कलाम किया तो कसम टूट गई और जिस ने कपड़े खरीदे उस से कलाम किया तो नहीं(आलमगीरी) म्बा :- क्सम खाई कि मैं उस के पास नहीं फटकूँगा तो यह वही हुक्म रखता है जिसे यह केहा कि मैं उस से कलाम न करूँगा (आलमगीरी)

मसअला: - किसी ने अपनी औरत को अजनबी शख़्स से कलाम करते देखा उस ने कहा अगर त बहारे शरीअत -

अब किसी अजनबी से कलाम करेगी तो तुझ को तलाक है फिर औरत ने किसी ऐसे शख्स से

कलाम किया जो उस घर में रहता है मगर मुहारिम में से नहीं या किसी रिश्तेदार गैर महरम से

कलाम किया तो तलाक् हो गई (आलमगीरी)

कलाम विश्वा ता स्वार किसी जगह बैठे हुए बात कर रहे थे उन में से एक ने कहा जो शख़्स अब मसअला: - कुछ लोग किसी जगह बैठे हुए बात कर रहे थे उन में से एक ने कहा जो शख़्स अब नराज्या उप को औरत को तलाक है फिर खुद ही बोला तो उस की औरत को तलाक हो गई(आलम्मीरी) मसअला - कसम खाई कि जब तक शबे कंद्र न गुजर ले कलाम न करूँगा अगर यह शख्स आम लोगों में है तो रमज़ान की सत्ताईसवीं रात गुज़रने पर कलाम कर सकता है और अगर जानता हो कि शबे कद्र में अइम्मा का इखितलाफ है तो जब तक कसम के बाद पूरा रमज़ान न गुज़र ले कलाम नहीं कर सकता यानी अगर रमज़ान से पहले कसम खाई तो उस रमज़ान के गुज़रने के बाद कलाम कर सकता है और रमज़ान की एक रात गुज़रने के बाद क्सम खाई तो जब तक दूसरा रमजान पूरा न गुज़र जाये कलाम नहीं कर सकता (आलमगीरी)

### त्लाक देने और आज़ाद करने की यमीन(क्सम)

मसअला :- अगर कहा कि पहला गुलाम कि खरीदूँ आज़ाद है तो उस के कहने के बाद जिस को पहले ख़रीदेगा आज़ाद हो जायेगा और दो गुलाम एक साथ ख़रीदे तो कोई आज़ाद न होगा कि उन में से कोई पहला नहीं और अगर कहा कि पहला गुलाम जिस का मैं मालिक होंगा आज़ाद है और डेढ़ गुलाम का मालिक हुआ तो जो पूरा है आज़ाद है और आधा कुछ नहीं यूँहीं अगर कपड़े की निस्वत कहा कि पहला थान जो खरीदूँ सदका है और डेढ़ थान एक साथ खरीदा तो एक पूरे

को तसदुक करे (दुर मुख्बार) मसञ्ला — अगर कहा कि पिछला गुलाम जिस को मैं ख़रीदूँ आज़ाद है और उसके बाद चन्द गुलाम खरीदे तो सब में पिछला आज़ाद है और उस का पिछला होना उस वक्त मालूम होगा जब यह शख़्स मरे उस वास्ते कि जब तक ज़िन्दा है किसी को पिछला नहीं कह सकते और यह अब से आज़ाद न होगा बल्कि जिस वक़्त उसे ख़रीदा है उसी वक्त से आज़ाद क्रार दिया जायेगा लिहाजा अगर सेहत में खरीदा जब तो बिलकुल आज़ाद है और मर्जुलमौत में खरीदा तो तिहाई माल

से आज़ाद होगा और अगर उस कहने के बाद सिर्फ़ एक ही गुलाम ख़रीदा है तो आज़ाद न होगा कि यह पिछला तो जब होगा उस से पहले और भी ख़रीदा होता (दुरें मुख्तार)

मसअ्ला: - अगर कहा पहली औरत जो मेरे निकाह में आये उसे तलाक है तो इस कहने के बाद जिस औरत से पहले निकाह होगा उसे तलाक पड़जायेगी और आधा महर वाजिब होगा। मसअ्ला: - अगर कहा कि पिछली औरत जो मेरे निकाह में आये उसे तलाक है और दो या ज़्यादा निकाह किये तो जिस से आख़िर में निकाह हुआ निकाह होते ही उसे तलाक पड़जायेगी मगर उस का इल्म उस वक्त होगा जब वह शख़्स मरे क्योंकि जब तक ज़िन्दा है यह नहीं कहा जा सकता कि यह पिछली है क्योंकि हो सकता है कि उस के बाद और निकाह कर ले लिहाज़ा उस के मरने के बाद जब मालूम हुआ कि यह पिछली है तो निस्फ महर तलाक की वजह से पायेगी और अगर वती हुई है तो पूरा महर भी लेगी और उस की इदत हैज से शुमार होगी और इदत में सोग न करेगी और शौहर की मीरास न पायेगी और अगर उस सूरते मज़कूरा में उस ने एक औरत से निकाह किया फिर दूसरी से किया फिर पहली को तलाक देदी फिर उस से नेकाह किया तो अगर्वे

उस से एक बार निकाह आख़िर में किया है मगर उस को तलाक न होगी बल्कि दूसरी को होगी वस रा । क्रि जब उस से पहले एक बार निकाह किया तो यह पहली हो चुकी उसे पिछली नहीं कह सकते अगर्चे दो बारा निकाह उस से आखिर में हुआ है। (बहर दूर मुख्तार) औरत को तलाक नहीं देगा उसके बाद घर में गया तो औरत को तलाक हो गई मगर कसम नहीं दूरी और अगर पहले तलाक न देने की कसम खाई फिर यह कहा कि अगर घर में जाऊँ तो औरत को तलाक है और घर में गया तो कसम भी दूटी और तलाक मी हो गई (आलमगीरा) मसअ्ला :- किसी शख्स को अपनी औरत को तलाक देने का यकील बनाया फिर यह क्सम खाई कि औरत को तलाक नहीं देगा अब उस कसम के बाद वकील ने उस की औरत को तलाक दी तो कसम दूट गई यूँहीं अगर औरत से कहा तू अगर घाहे तो तुझे तलाक है उस के बाद कसम खाई कि तलाक न देगा क्सम खाने के बाद औरत ने कहा मैंने त्लाक चाही तो तलाक भी होगई और कसम भी दूटी। मसअला :- कसम खाई कि निकाह न करेगा और दुसरे को अपने निकाह का वकील किया तो कसम टूट जायेगी अगर्चे यह कहे कि मेरा मकसद यह था कि अपनी जबान से ईजाब व कबूल न करूँगा। भसअ्ला :- औरत से कहा अगर तू जने तो तुझे तलाक है और मुर्दा या कच्चा बच्चा पैदा हुआ तो तलाक होगई हाँ अगर ऐसा कच्चा बच्चा पैदा हुआ जिस के अअ्जा न बने हों तो तलाक न हुई (बहर) मसअला :- जो मेरा गुलाम फुलाँ बात की खुशख़बरी सुनाये वह आज़ाद है और मुतफरिंक तौर पर कई गुलामों ने आकर ख़बर दी तो पहले जिस ने ख़बर दी है वह आज़ाद होगा कि ख़ुशख़बरी सुनाने के यह मअ्ना है कि खुशी की खबर देना जिस को वह न जानता हो तो दूसरे और तीसरे ने जो ख़बर दी यह जाननं के बाद है लिहाज़ा आज़ाद न होंगे और झूटी ख़बर दी तो कोई आज़ाद न

खरीद व फ्रोख़्त व निकाह वगैरा की क्सम

होगा कि झूटी ख़बर को ख़ुश्ख़बरी नहीं कहते और अगर सब ने एक साथ ख़बर दी तो सब आज़ाद

हो जायेंगे (तन्दीरुलअबसार)

मसअ्ला :- बाज अक्द उस किस्म के हैं कि उनके हुकूक उसकी तरफ रुजूअ करते हैं जिस से वह अक्द सादिर हो उसमें वकील को उसकी हाजत नहीं कि यह कहे मैं फुलाँ की तरफ से यह अक़्द करता हूँ जैसे ख़रीदना, बेचना, किराया पर देना, किराया पर लेना और बाज फंअ़ल ऐसे हैं जिन में वकील को मुअविकल की तरफ निस्बत करने की हाजत होती है जैसे मुक्दमा लड़ाना कि वकील को कहना पड़ेगा कि यह दुअ्वा मैं अपने फुलाँ मुअक्किल की तरफ से करता हूँ और बाज़ फ़ेंग्ल ऐसे होते हैं जिन में अस्ल फ़ायदा उसी को होता है जो उस फ़ेंग्ल का महल है यानी जिस पर वह फंअ़ल वाकेंअ़ है जैसे औलाद को मारना उन तीनों किस्मों में अगर खुद करे तो क्सम दूटेगी और उस के हुक्म से दूसरे ने किया तो नहीं मसलन कसम खाई कि यह चीज़ मैं नहीं खरीदूँगा और दूसरे से खरीदवाई या कसम खाई कि घोड़ा किराया पर नहीं दूँगा और दूसरे से यह काम लिया या दअ्वा न करूँगा और वकील से दअ्वा कराया या अपने लड़के को नहीं मारूँगा और दूसरे से मारने को कहा तो इन सब सूरतों में क्सम नहीं दूटी और जो अक्द इस किस्म के हैं कि डेनके हुकूक उस के लिए नहीं जिस से वह अक्द सादिर हों कि यह शख़्स महज़ मुतवस्मित

मसअला :- क्सम खाई कि फुलाँ चीज़ नहीं खरीदेगा या नहीं बेचेगा और नियत यह है कि न खुद टूट गई (फ़्लुलक़दीर वगैरा) अपने हाथ से खरीदे बेचेगा न दूसरे से यह काम लेगा और दूसरे से खरीदवाई या बेचवाई तो कसम दूट गई कि ऐसी नियत कर के उस ने खुद अपने ऊपर और सख़्ती कर ली यूँहीं अगर ऐसी नियत तो नहीं है मगर यह क्सम खाने वाला उंन लोगों में है कि ऐसी चीज़ अपने हाथ से खरीरते बेचते नहीं हैं तो अब भी दूसरे से ख़रीदवाने बेचवाने से क्सम दूट जायेगी और अगर वह शहर कभी खुद खरीदता और कभी दूसरे से खरीदवाता है तो अगर अकसर खुद खरीदता है तो वकील के खरीदने से नहीं टूटेगी और अगर अकसर खरीदवाता है तो टूट जायेगी (वहर आसमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ चीज नहीं खरीदेगा या नहीं बेचेगा और दूसरे की तरफ से खरीदी या बेची तो कसम दूट गई (खुल मुहतार)

मसञ्जला :- क्सम खाई कि नहीं खरीदेगा या नहीं बेचेगा और बैअ़ फ़ासिद के साथ खरीदी व बेची तो क्सम दूट गई अगर्चे क्ब्ज़ा न हो यूंहीं अगर बाइअ़ (बेचने वाला) या मुश्तरी (खरीदार)ने इख़्तियार वापसी का अपने लिए रखा हो जब भी क्सम दूट गई हिबा, व इजारा का भी यही हुन है कि फ़ासिद से भी क़सम टूट जायेगी (आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार)

मसअला :- क्सम खाई कि यह चीज़ नहीं बेचेगा और उस को किसी मुआविज़ा की शर्त पर हिंग

कर दिया और दोनों जानिब से कब्ज़ा भी हो गया तो कसम दूट गई (आलमगीरी) मसअला: - सूरते मज़कूरा में अगर बैअ़ बातिल के ज़रिआ़ से ख़रीदी या बेची या ख़रीदने के बाद क्सम खाई कि उसे नहीं बेचेगा और वह चीज़ बाइअ़ (बेचने वाले) को फेर दी या अ़ैब ज़ाहिर हुआ

और फेर दी तो कस्म नहीं दूटी (आलमगीरी) मसअ्ला :- क्सम खाई कि नहीं बेचेगा और किसी शख़्स ने बे उस के हुक्म के बेचदी और उस ने उस को जाइज़ कर दिया तो क्सम नहीं दूटी हाँ अगर वह क्सम खाने वाला ऐसा है कि कु अपने हाथ से ऐसी चीज़ नहीं बेचता है तो टूट गई (आलमगीरी)

मसञ्जला :- क्सम खाई कि बेचने के लिए ग़ल्ला न खरीदेगा और घर के खर्च के लिए खरीदा

— कादरी दारुल इशासत

फिर किसी वजह से बेचडाला तो क्सम नहीं दूटी (बहर)

मसअला :- कसम खाई कि मकान नहीं बेचेगा और उसे औरत के महर में दिया उस में दो सूरतें हु एक यह कि यह मकान ही महर हो कि निकाह में यह कहा हो कि ब एवज़ उस मकान के तेरे ह एवं विकाह में दी जब तो नहीं दूटी और अगर रुपये का महर बन्धा था मसलन इतने सी या इतने हज़ार रुपये दैन महर के एवज़ तेरे निकाह में दी और रुपये के एवज़ उस ने मकान देदिया तो

मसअला : — कसम खाई कि फुलाँ से नहीं खरीदेगा और उस से देश सलम के ज़रिआ़ से कोई

भसअ्ला :- क्सम खाई कि यह जानवर बेचडालेगा और वह चोरी हो गया तो जबतक उसके भरने का यकीन न हो कसम नहीं दूटेगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :- किसी चीज़ का माव किया बाइअ़ (बेचने वाला) ने कहा मैं बारह रुपये से कम में नहीं दुंगा उस ने कहा अगर मैं बारह रुपया में लूँ तो मेरी औरत को तलाक है फिर वही चीज़ तेरह में या बारह रुपये और कोई कपड़ा दगैरा रुपये पर इज़ाफा कर के खरीदी यानी बाराह से ज्यादा दिये तो तलाक हो गई और अगर ग्यारा रुपये और उन के साथ कुछ कपड़ा वगैरा दिया तो नहीं (काल्यांके) मसञ्ला :- क्सम खाई कि कपड़ा नहीं खरीदेगा और कमली या टाट या बिछौना या टोपी या कालीन खरीदा तो कसम नहीं दूटी और अगर कसम खाई कि नया कपड़ा नहीं खरीदेगा तो इस्तिमाली कपड़ा घुला हुआ भी ख़रीदने से क्सम दूट जायेगी (बहर)मगर बाज़ कपड़े इस ज़माने में रेसे हैं कि उन के घुलने की नोबत नहीं आती वह अगर इतने इस्तिमाली है कि उन्हें पुराना कहते हों तो पुराने हैं।

मसअला :- क्सम खाई कि सोना चाँदी नहीं खरीदूँगा और उन के बर्तन या ज़ेवर खरीदे तो क्सम दूट गई और रुपया या अशरफ़ी ख़रीदी तो नहीं कि उन के ख़रीदने को उफ़ में सोना चाँदी खरीदना नहीं कहते यूँहीं क्सम खाई कि ताँबा नहीं खरीदेगा और पैसे मोल लिए तो नहीं दूटी( ...) मसअला :- कसम खाई कि जौ न खरीदेगा और गेहूँ खरीदे उन में कुछ दाने जौ के भी है तो क्सम नहीं टूटी यूंहीं अगर ईंट, तख़्ता, कड़ी वगैरा के न ख़रीदने की क्सम खाई और मकान खरीदा जिस में यह सब चीज़ें हैं तो नहीं दूटी (आतमगीरी)

मसअला: - क्सम खाई कि गोश्त नहीं ख़रीदेगा और ज़िन्दा बकरी ख़रीदी या क्सम खाई कि दूध नहीं खरीदेगा और बकरी वगैरा कोई जानवर खरीदा जिस के थन में दूघ है तो क्सम नहीं दूटी(कर) मसअला :- क्सम खाई कि पीतल या ताँबा नहीं खरीदेगा और उन के बर्तन तश्त वगैरा खरीदे तो कसम टूट गई (बहर)

मसअला :- क्सम खाई कि तेल नहीं खरीदेगा और नियत कुछ न हो तो वह तेल मुराद लिया जायेगा जिस के इस्तिमाल की वहाँ आदत हो ख़ाह खाने में या सर के डालने में (महर)

मसअला :- क्सम खाई कि फुलाँ औरत से निकाह न करेगा और निकाहे फासिद किया मसलन बगैर गवाहों के या इदत के अन्दर तो क्सम नहीं दूरी कि निकाहे फ़ासिद,निकाह नहीं (दूर मुख्तार)

मसअला :- क्सम खाई कि लड़के या लड़की का निकाह न करेगा और नाबालिग हों तो खुद करे या दूसरे को वकील कर दे दोनों सूरतों में क्सम दूट गई और बालिग हों तो खुद पढ़ाने से दूटेगी दूसरे को वकील करने से नहीं (दूर मुख्तार रहत मुहतार)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि निकाह न करेगां फिर यह पागल या बोहरा हो गया और उस के बाप

ने निकाह कर दिया तो क्सम नहीं दूटी (आलमगीरी)

मसअला :- क्सम खाई कि निकाह न करेगा और क्सम से पहले फुजूली ने निकाह किया था और बाद क्सम उस ने निकाह को जाइज़ कर दिया तो नहीं दूटी और क्सम के बाद फजूली ने निकाह कर दिया है तो अगर कौल से जाइज़ करेगा दूट जायेगी और फेअ़ल से जाइज़ किया मसलन औरत के पास महर भेजदिया तो नहीं दूटी और अगर फुजूली या वकील ने निकाहे फासिद किया है

तो नहीं दूटेगी (आसमीगरी)

मसअला - निकाह न करने की क्सम खाई और किसी ने मजबूर कर के निकाह कराया तो क्सम

मसअ्ला :- कसम खाई कि इतने से ज़्यादा महर पर निकाह न करेगा और उतने ही पर निकाह

किया बाद को महर में इज़ाफ़ा कर दिया तो क्सम नहीं दूटी (आलमगौरी)

मसञ्जला :- क्सम खाई पोशीदा निकाइ करेगा और दो गवाहों के सामने निकाइ किया तो नही

ंदूटी और तीन के सामने किया तो दूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला: - क्सम खाई कि फुलाँ को कर्ज़ न देगा और बग़ैर माँगे उस ने कर्ज़ दिया उस ने लेने

से इन्कार कर दिया जब भी क्सम टूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ से कोई चीज़ आरियत न लेगा उस ने अपने घोड़े पर उसे बिठा

लिया तो नहीं टूटी (आसमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि इस क्लम से नहीं लिखेगा और उसे तोड़ कर दोबारा बनाया और लिखा क्सम दूट गई कि उर्फ में उस दूटे हुए की भी क्लम कहते हैं (खुल मुहतार)

# नमाज़ रोज़ा हज की क्सम का बयान

मसअ्ला: - नमाज़ न पढ़ने या रोज़े न रखने या हज न करने की कसम खाई और फ़ासिद अदा किया तो क्सम नहीं दूटी जब कि शुरूअ़ ही से फ़ासिद हो मसलन बग़ैर तहारत नमाज़ पदी या तुलूअ फ़ज़ के बाद खाना खाया और रोज़ा की नियत की और अगर शूरूअ सेहत के साथ किया बाद को फासिद कर दिया मसलन एक रकअ़्त नमाज़ पढ़कर तोड़दी या रोज़ा रख कर तोड़ दिया

अगर्चे नियत करने के थोड़े ही बाद तोड़ दिया तो क्सम टूट गई (खुल मुहतार) मसअला :- नमाज़ न पढ़ने की क्सम खाई और क्याम व किरात व रुक्श कर के तोड़दी तो

क्सम नहीं दूटी और सजदे कर के तोड़ी तो दूट गई (आलमगीरी)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि जुहर की नमाज़ न पढ़ेगा तो जबतक क्अ़दा-ए-आख़िरा में अत्तिहियात

न पढ़ ले क्सम न दूटेगी यानी उस से क्ब्ल फ़ासिद करने में क्सम नहीं दूटी (दुर्र मुख्यार)

मसञ्जला: - क्सम खाई कि किसी की इमामत न करेगा और तन्हा शुरूअ कर दी फिर लोगों ने उस की इक्तिदा कर ली मगर उसने इमामत की नियत न की तो मुक्तदीयों की नमाज़ हो जायेगी अगर्चे जुमआ़ की नमाज़ हो और उस की क़सम न दूटी यूँहीं अगर जनाज़ा या सजदा-ए-तिलावत में लोगों ने उसकी इक़्तिदा की जब भी क्सम न दूटी और अगर क्सम के यह लफ़्ज़ हों कि नमाज़

में इमामत न करूँगा तो नमाज़े जनाज़ा में इमामत की नियत से भी नहीं दूटेगी(दुर मुक़्तार पुरुत मुहतार)

कादरी दारुल इशासत -

मस्अला :- क्सम खाई कि फुलों के पीछे नमाज नहीं पदेगा और उस की इक्तिदा की मगर पीछे इस्र हुआ बल्कि बराबर दाहिने या बायें खड़े हो कर नमाज पढ़ी या क्सम खाई कि फुलों के खड़ी न प्रणा और उस की इक्तिदा की अगर्चे साथ न खड़ा हुआ बल्कि पीछे खड़ा हुआ क्सम दूट गई (बहर)

क्सम दूर भूसअला: - कसम खाई कि नमाज़ वक्त गुज़ार कर न पढ़ेगा और सो गया यहाँ तक कि बक्त इस्म हो गया अगर वक्त आने से पहले सीया और वक्त जाने के बाद आँख खुली तो क्सम नहीं हुत और वक्त हो जाने के बाद सोया तो दूट गई (खुल मुहतार)

दूटा जार मसंज्ञाः – क्सम खाई कि फुलाँ नमाज जमाअत से पदेगा और आधी से कम जमाअत से मिली मसन्दर्भ जार आवा स कम जमाअ़त स ।मला मूनी चार, तीन या तीन रकअ़्त वाली में एक रकअ़्त जमाअ़त से पाई कअ़्दा में शरीक हुआ तो क्सम टूट गई अगर्चे जमाअत का सवाब पायेगा (शरह वकाया)

भसंभिता: - औरत से कहा अगर तू नमाज़ छोड़ेगी तो तुझ को तलाक और नमाज़ कज़ा हो गई मार पढ़ ली तो तलाक न हुई कि उर्फ में नमाज छोड़ना उसे कहते हैं कि बिल्कुल न पढ़े अगर्चे शरअन क्रस्टन कज़ा कर देने को भी छोड़ना कहते हैं (खुल मुहतार)

शस्त्रला :- क्सम खाई कि इस मस्जिद में नमाज न पढ़ेगा और अगर मस्जिद बढ़ाई गई उस ने इस हिस्से में नमाजे पढ़ी जो अब ज्यादा किया गया है तो क्सम नहीं दूटी अगर क्सम में यह कहा इलाँ महल्ला या फुलाँ शख्स की मस्जिद में नमाज न पढ़ेगा और मस्जिद में कुछ इज़ाफ़ा हुआ उस ने उस जगह पढ़ी जब भी टूट गई (बहर)

# लिबास के मुतअ़िल्लिक क्सम का बयान

माअला :- क्सम खाई कि अपनी औरत के काते हुए सूत का कपड़ा न पहनेगा और औरत ने सूत काता और वह बुनकर कपड़ा तैय्यार हुआ और अगर वह रूई जिस का सूत बना है क्सम एक ते बत शौहर की थी तो पहनने से क्सम टूट गई दरना नहीं अगर क्सम खाई कि फुलों के काते हुए सूत का कपड़ा न पहनेगा और कुछ उसका काता है और कुछ दूसरे का दोनों को मिला कर कपड़ा नुवाया तो क्सम न दूटी और अगर कुल सूत उसी का काता हुआ है दूसरे के काते हुए डोरे से कपड़ा सिया गया है तो क्सम टूट गई (बहर सुत. मुहतार)

**माअ्ला**:- अंगरखा, अचकन, शेरवानी तीनों में फर्क है लिहाज़ा अगर क्सम खाई कि शेरवानी न पहनेगा तो अंगरखा पहनने से क्सम न दूटी यूँहीं क्मीस और कुर्ते में भी फर्क है लिहाज़ा एक की क्सम खाई और दूसरा पहेना तो क्सम नहीं दूटी अगर्वे अरबी में क्मीस कुर्ते को कहते हैं यूँडी पतलून और पाजामा में भी फ़र्क है अगर्चे अंग्रेरज़ी में पतलून पाजामा ही को कहते हैं यूँहीं बूट न पहनने की क्सम खाई और हिन्दुस्तानी जूता पहना क्सम न दूटी कि उस को बूट नहीं कहते। निज्ञा :- क्सम खाई कि कपड़ा नहीं पहनेगा या नहीं खरीदेगा तो मुराद इतना कपड़ा है जिस में सतर छुपा सकें और उस को पहनकर नमाज जाइज हो सके तो दूट गई वरना नहीं यूँहीं टाट वा दरी या कालीन पहन लेने या खरीदने से क्सम न दुटेगी और पोस्तीन से दूट जायेगी और क्षम खाई कि कुर्ता न पहनेगा और उस सूरत में कुर्त को तहबन्द की तरह बाँघ लिया या विदर की तरह ओढ़ लिया तो नहीं दूटी और अगर कहा कि यह कुर्ता नहीं पहनेगा तो किसी तरह

किने क्सम दूट जायेगी (बहर रहल, मुहतार)

कादरी दारल इशाबत

बहारे शरीअत --मसञ्जा: - कसम खाई कि ज़ेवर नहीं पहनेगा तो चाँदी सोने के हर किस्म के गहने और मोतियाँ या जवाहिर के हार और सोने की अँगूठी पहनने से क्सम टूट जायेगी और चाँदी की अँगूठी से नहीं जब कि एक नग की हो और कई नग की हो तो उस से भी दूट जायेगी यूँहीं अगर उस पर सोने

का मुलम्मा (सोने का पानी चढ़ा हुआ) हो तो टूट जायेगी (दुर मुख्लार गाँग) मसअ्ला :- क्सम खाई कि ज़मीन पर नहीं बैठेगा और ज़मीन पर कोई चीज़ बिछाकर बैठा मसलन तख्ता या चमड़ा या बिछोना या चटाई तो कसम नहीं दूटी और अगर्चे बगैर बिछाये हुए बैठ गया अगर्चे कपड़ा पहने हुए है जिस की वजह से उसका बदन ज़मीन से न लगा तो क्सम दूट गई और अगर कपड़े उतार कर खुद उस कपड़े पर बैठा तो नहीं दूटी कि उसे ज़मीन पर बैठना न

कहेंगे और अगर घास पर बैठा तो नहीं दूटी जब कि ज़्यादा हो (दुर मुख्तार रहुल मुहतार)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि इस बिछौने पर नहीं सोयेगा और उस पर दूसरा बिछौना और बिछा दिया और उस पर सोया तो क्सम नहीं दूटी और अगर सिर्फ चादर बिछाई तो दूट गई उस चटाई पर न सोने की कसम खाई थी उस पर दूसरी चटाई बिछा कर सोया तो नहीं टूटी और अगर यूँ कहा था कि बिछौने पर नहीं सोयेगा तो अगर्चे उस पर दूसरा बिछौना बिछा दिया हो टूट जायेगी मसञ्जला :- क्सम खाई कि उस तख़्त पर नहीं बैठेगा और उस पर दूसरा तख़्त बिछा लिया तो नहीं दूटी और बिछौना या बोरिया बिछा कर बैठा तो दूट गई हाँ अगर यूँ कहा कि उस तख़्त के तख्तों पर न बैठेगा तो उस पर बिछा कर बैठने से नहीं दूटेगी (दुर मुख्तार, आलमगीती) मसअ्ला :- क्सम खाई कि ज़मीन पर नहीं चलेगा तो जूते या मौज़े पहनकर या पत्थर पर चलने से टूट जायेगी और बिछौने पर चलनें से नहीं (दुर्र मुख्यार)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलों के कपड़े या बिछौने पर नहीं सोयेगा और बदन का ज़्यादा हिस्सा उस पर कर के सो गया दूट गई (दुर मुख्यार)

### मारने के मुतअल्लिक क्सम का बयान

मसञ्जला :- जो फेअ़ल ऐसा है कि उस में मुर्दा व ज़िन्दा दोनों शरीक हैं यानी दोनों के साथ मुतअल्लिक् हो सकता है तो उस में ज़िन्दगी व मौत दोनों हालतों में क्सन का एअ्तिबार है जैसे नहलाना कि ज़िन्दा'को भी नहला सकते हैं और मुर्दा को भी और जो फेंज़्ल ऐसा है कि ज़िन्दगी के साथ खास है उस में खास ज़िन्दगी की हालत का एअतिबार होगा मरने के बाद करने से क्सम टूट जायेगी यानी जब कि उस फ़ेअ़ल के करने की कसम खाई और अगर न करने की कसम खाई और मरने के बाद वह फेअ़ल किया तो नहीं टूटेगी जैसे वह फेअ़ल जिस से लज़्ज़त या रन्ज या खुशी होती है कि ज़ाहिर में यह ज़िन्दगी के साथ ख़ास हैं अगर्चे शरअन मुर्दा भी बाज़ चीज़ों से लज़्ज़त पाता है और उसे भी रन्ज व खुशी होती है मगर ज़ाहिर में निगाहें उस के इदराक (जान लेने) से कासिर हैं और कलम का मदार हकीकते शरईया पर नहीं बल्कि उर्फ पर है लिहाज़ा ऐसे अफ़आ़ल में ख़ास ज़िन्दगी की हालत मोअ़्तबर है उस कायदा के मुतअ़ल्लिक बाज़ मिसाले सुनो मसलन क्सम खाई कि फुलाँ को नहीं नहलायेगा या नहीं उठायेगा या कपड़ा नहीं पहनायेगा और मरने के बाद उसे गुस्ल दिया या उस का जनाज़ा उठाया या उसे कफ़न पहनाया तो कसम टूट गई कि यह फेअ़ल उस की ज़िन्दगी के साथ ख़ास न थे और अगर क़सम खाई कि फ़ुलाँ की मारूँगा या उस से कलाम करूँगा या उस की मुलाकात को जाऊँगा या उसे प्यार करूँगा और यह

अफ़आ़ल उस के मरन के बाद किए यानी उसे मारा या उस से कलाम किया या उस के जनाज़ा अफ़अ़ार या कब्र पर गया या उसे प्यार किया तो कसम दूट गई कि अब वह अफ़आल का महल न रहा या परम इसअ्ला :- कसम खाई कि अपनी औरत को नहीं मारेगा और उसके बाल पकड़ कर खींचे या उस मसञ्दर्भ वाट दिया या दाँत से काट लिया या चुटकी ली अगर यह अफआल गुस्सा में हुए तो क्सम दूटगई और अगर हॅसी हॅसी में ऐसा हुआ तो नहीं यूँही अगर दिल लगी में मर्द का सर औरत के सर से लगा और औरत का सर दूट गया तो कसम नहीं दूटी (आलमगीरी बहर)

अस्ता :- कसम खाई कि तुझे इतना मार्लगा कि मरजाये हज़ारों धूँसे मार्लगा तो इस से मुराद मुवालगा है न कि मार डालना या हज़ारों घूँसे मारना अगर कहा कि मारते मारते बेहोश कर दूँगा या इतना मारूँगा कि रोने लगे या चिल्लाने लगे या पेशाब कर दे तो क्सम उस वक्त सच्ची होगी कि जितना कहा उतना ही मारे और अगर कहा कि तलवार से मारूँगा यहाँ तक कि मरजाये तो यह मुबालगा नहीं बल्कि मारडालने से क्सम पूरी होगी। (आलमगीरी, दुरें मुख्यार)

मसअ्ला :- कसम खाई कि उसे तलवार से मार्लगा और नियत कुछ न हो और तलवार पट करके उसे मारी तो कसम पूरी होगई और तलवार म्यान में थी वैसे ही म्यान समीत उसे मारदी तो कसम पूरी न हुई हाँ अगर तलवार ने म्यान को काट कर उस शख़्स को ज़ख्मी कर दिया तो क्सम पूरी हो गई और और अगर नियत यह है कि तलवार की धारकी तरफ से मारेगा तो पट कर के मारने से क्सम पूरी न हुई और अगर क्सम खाई कि उसे कुल्हाड़ी या तीर से मारूँगा और उसके बेंट से मारा तो क्सम पूरी न हुई (आलमगीरी, बहर)

मसअला :- कुसम खाई कि सौ कोड़े मारूँगा और सौ कोड़े जमअ़ (इकठ्ठा) कर के एक मरतबा में मारा कि सब उस के बदन पर पड़े तो क्सम सच्ची हो गई जब कि उसे चोट भी लगे और अगर सिर्फ छुआ दिया कि चोट न लगी तो क्सम पूरी न हुई (बहर)

मसञ्जला :- किसी से कहा अगर तुम मुझे मिले और मैंने तुम्हें न मारा तो मेरी औरत को तलाक है और वह शख्स एक मील के फ़ासिला से उसे दिखाई दिया या वह छत पर है और यह उस पर चढ़ नहीं सकता तो तलाक् वाक्अ न हुई (आलमगीरी)

# अदाऐ दैन व्गैरा के मुतअल्लिक क्सम का बयान

मसञ्जला :- क्सम खाई कि उस का कुर्ज़ फुलाँ रोज़ अदा कर दूँगा और खोंटे रुपये या बड़ी गोली का रुपया जो दुकान्दार नहीं लेते उस ने कुर्ज़ में दिया तो कुसम नहीं दूटी और अगर उस रोज़ रुपया लेकर उस के मकान पर आया मगर वह मिला नहीं तो क़ाज़ी के पास इतने क़रीब रख दिये कि लेना चाहे तो हाथ बढ़ा कर ले सकता है तो क्सम पूरी होगई (दुर मुख्तार बहर)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ रोज़ उस के रुपये अदा करूँगा और वक़्त पूरा होने से पहले उस ने मुआफ कर दिया या उस दिन के आने से पहले ही उस ने अदा कर दिया तो क्सम नहीं टूटी यूँहीं अगर कसम खाई कि यह रोटी कल खायेगा और आज ही खाली तो कसम नहीं दूटी अगर कर्ज़ ख़्वाह ने क्सम खाई कि फुलाँ रोज़ रुपया वुसूल करलूँगा और उस दिन के पहले मुआ़फ़ कर

दिया या हिबा कर दिया तो नहीं टूटी और अगर दिन मुक्रिंर न किया तो टूट गई (दुर मुक्रार आसमगीरी) मसअ्ला :- कर्ज़ ख़्वाह ने क्सम खाई कि बग़ैर अपना हक लिए तुझे न छोडूँगा फिर कर्ज़दार से अपने रुपये के बदले में कोई चीज़ ख़रीदली और चला गया तो क्सम नहीं दूटी यूँहीं अगर किसी

🗕 कादरी दारुल इशाखत

हुदूद का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व ज्ल्ल फ़्रमाता है।

وَالَّذِيْنَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهَا احْرَوَ لَا يَقْتُلُونَ النَّفُسَ الْتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَ لَا يَزُنُونَ عَوَ مَنُ يُفْعَلُ وَالَّذِيْنَ لَا يَدَدُمُ وَلَا يَزُنُونَ عَوَ مَنُ يُفْعَلُ ذَلِكَ يَلَقَ آثَامًا فَي مُطْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَ يَخُلُدُ فِيهِ مُهَانًا ٥ إِلَّا مَنُ تَابَ وَ امَنَ وَ عَمِلَ عَمَّلًا صَلِيحًا ذَلِكَ يَلَقَ آثَامًا فَي يُطْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَّامَةِ وَ يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ٥ إِلَّا مَنُ تَابَ وَ امْنَ وَ عَمِلَ عَمَّلًا صَلِيحًا فَٱلْفِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيَاتِهِمْ حَسَنَاتِ وَ كَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ٥

तर्जमा :- "और अल्लाह के बन्दे वह कि खुदा के साथ दूसरे मअ्बूद को शरीक नहीं करते और उस जान को कत्ल नहीं करते जिसे खुदा ने हराम किया और ज़िना नहीं करते और जो यह काम करे वह सज़ा पायेगा कियामत के दिन उस पर अज़ाब बढ़ाया जायेगा और हमेशा ज़िल्लत के साथ उस में रहेगा मगर जो तौबा करे और ईमान लाये और अच्छा काम करे तो अल्लाह उन की बुराईयों को नेकियों के साथ बदल देगा और अल्लाह बख़ाने वाला महरबान है"। **"और फ्रमाता है।"**.

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِغُرُوجِهِمُ خَفِظُوا إِلَّا عَلَىٰ اَزُوَاحِهِمُ آوُمًا مَلَكَتُ آيَمَانُهُمُ فِإِنَّهُم غَيْرُ مَلُومِين فَمَنِ ابْتَغَيْ وَ رَآءَ ذَٰلِكَ قَالَمِكَ هُمُ الْعَلُونَ.

'तर्जमा :- 'जो लोग अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करते हैं मगर अपनी बीवियों या बांदियों से उन पर मलामत नहीं और जो इस के सिवा कुछ और चाहे तो वह हद से गुज़रने वाले हैं"। और फुरमाता है।

وَ لَا تَقُرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وُّ سَاءَ سَبِيلًا तर्जमा :- "जिना के क्रीब न जाओं कि वह बेहायाई है और बुरी राह है"। "और फ्रमाता है।"

> ٱلزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَاخُلِدُوا كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً خَلَدَةٍ مروَلًا تَا يُحِدُ كُمُ بِهِمَا رَافَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُومِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِ عِ لَيَشْهَدُ عَذَاتِهُمَاطَائِفَةٌ مِنَ المُومِنِينَ 0

तर्जमा :- " औरत ज़ानिया और मर्द ज़ानी उन में हर एक को सौ कोड़े मारो और तुम्हें उन पर तर्स न आये अल्लाह के दीन में अगर तुम अल्लाह और पिछले दिन (कियामत) पर ईमान रखते हो और चाहिए कि उन की सज़ा के वक़्त मुसलमानों का एक गिरोह हाज़िर हो"।

وَ لَا تُكْرِهُ وَا فَتَدِيثُكُمُ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدُنِ تَحَصّنَا لِتَبْتَغُوا عَرْضَ الْحَيْوةِالدُّلْيَا هُوَ مَّنُ ا ह परमाता है।

يُكْرِهُ مُنْ فِإِنَّ اللَّهُ مِنْ ، بَعُدِ إِكْرَاهِ مِنْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 8 तर्जमा:- "अपनी बान्दियों को ज़िना पर मजबूर न करो अगर वह पारसाई चाहें (इस लिए मजबूर करते हो)कि दुनिया की जिन्दगी का कुछ सामान हासिल करो और जो उन को मजबूर करे तो बाद

इस के कि मजबूर की गई अल्लाह उन को बख्टाने वाला और मेहरबान है"। हिंदीस न.1 :- इब्ने माजा अब्दुल्ला बिन उमर और नसाई अबूहरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि हुदूद में से किसी हद का काइम करना चालीस रात की बारिश से बेहतर है।

कादरी दारुल इशावत-

बहारे शरीअत -औरत पर रुपये थे और क्सम खाई कि बगैर हक लिए न हदूँगा और वहीं रहा यहाँ तक कि उस

रुपये को महर करार देकर औरत से निकाइ कर लिया तो क्सम नहीं दूटी (रहर) मसअला: - क्सम खाई कि बगैर अपना लिए तुझ से जुदा न होंगा तो अगर वह ऐसी जगह है कि यह उसे देख रहा है और उस की हिफाज़त में है तो अगर्चे कुछ फ़ासिला हो मगर जुदा होना न पाया गया यूँही अगर मरिजद का सुतून दरमियान में हाइल हो या एक मरिजद के अन्दर हो दूसरा

बाहर और मस्जिद का दरवाज़ा खुला हुआ है कि उसे देखता है तो जुदा न हुआ और अगर मस्जिद की दीवार दरिमयान में हाइल है कि उसे नहीं देखता और एक मस्जिद में है और दूसरा बाहर तो

जुदा हो गया और क्सम टूट गई और अगर कर्जदार को मकान में कर के बाहर से ताला बन्द कर

दिया और दरवाज़ा पर बैठा है और कुंजी उस के पास है तो जुदा न हुआ और अगर कर्ज़दार ने उसे पकड़ कर मकान में बन्द कर दिया और कुंजी कर्ज़दार के पास है तो कसम दूटगई (कर)

मसञ्जा:- क्सम खाई कि अपना रुपया उस से वुसूल करूँगा तो इख्तियार है कि खुद वुसूल करे या उस का वकील और ख़्वाह खुद उसी से ले या उस के वकील या जामिन से या उस से जिस

पर उस ने हवाला कर दिया बहर हाल क्सम पूरी हो जायेगी (आलमगीरी)

मसञ्जला :- कर्ज्खाह कर्जदार के दरवाजे पर आया और क्सम खाई कि बगैर लिए न हटूँगा और कर्ज़दार ने आकर उसे घक्का देकर हटा दिया मगर उस के ढकेलने से हटा खुद अपने कदम से न चला और जब उस जगह से हटा दिया गया अब उस के बाद बग़ैर लिए चला गया तो क्सम नहीं

दूटी कि वहाँ से खुद न हटा (आलमगीरी)

मसअला:- क्सम खाई कि मैं अपना कुल रुपया एक दफ्अ़ लूँगा थोड़ा थोड़ा नहीं लूँगा और एक ही मजिलस में दस दस या पच्चीस पच्चीस गिन गिन कर उसे देता गया और यह लेता गया तो क्सम नहीं दूटी यानी गिनने में जो वक्फा हुआ उस का क्सम में एअ्तिबार नहीं और उस को थोड़ा थोड़ा लेना न कहेंगे और अगर थोड़े थोड़े रुपये लिए तो कुसम दूट जायेगी मगर जबतक कि कुल रुपया पर कब्ज़ा न कर ले नहीं दूटेगी यानी जिस वक्त सब रुपये पर कब्ज़ा हो जायेगा उस वक्त दूटेगी उस से पहले अगर्चे कई मर्तबा थोड़े थोड़े लिए हैं मगर क्सम नहीं दूटी थी(आलमगीरी दुरंमुख्यार) मसञ्जला:- किसी ने कहा अगर मेरे पास माल हो तो औरत को तलाक है और उसके पास मकान और असबाब हैं जो तिजारत के लिए नहीं तो तलाक न हुई (दुरे मुख्यार)

मसञ्जला: - क्सम ख़ाई कि यह चीज़ फ़लॉ को हिबा करूँगा और उस ने हिबा किया मगर उस ने क्बूल न किया तो क्सम सच्ची हो गई और अगर क्सम खाई कि उस के हाथ बेचूँगा और उस ने

कहा कि मैंने यह चींज़ तेरे हाथ बेची मगर उस ने क़बूल न की तो क़सम दूट गई (इर मुख्यार) मसअ्ला :- क्सम खाई कि खुश्बू न सूँघेगा और बिला क्स्द नाक में गई तो क्सम नहीं दूटी और

क्स्दन सूँघी तो दूट गई (बहर बगैरा)

मसअ्ला :- क्सम खाई कि फुलाँ शख़्स जो हुक्म देगा बजा लाऊँगा और जिस चीज़ से मन्ध्र करेगा बाज़ रहूँगा और उस ने बीवी के पास जाने से मनअ़ कर दिया और यह नहीं माना वहाँ कीई क्रीना ऐसा था जिस से यह समझा जाता हो कि उस से मनअ़ करेगा तो उस से भी बाज आऊँगा जब तो क्सम टूट गई वरना नहीं। (आलमगीरी)

कादरी दारुल इशास्रत

हदीस न.2: - इन्हें माजा, इबादा इन्हें सामित रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की हुदूद को करीब व बईद सब में काइम करो और अल्लाह के हुक्म बजालाने में मलामत करने वाले की मलामत तुम्हें न रोके। हदीस न.3 :- बुख़ारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई इब्ने माजा उम्मुल मोमिनीन सिदीका रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कि एक मख्जूमिया औरत ने चोरी की थी जिसकी वजह से कुरैश को फिक्र पैदा हो गई (कि उसे किस तरह हद से बचाया जाये)आपस में लोगों ने कहा कि इस के बारे में कौन शख़्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम से सिफारिश करेगा फिर लोगों ने कहा सिवाए उसामा इब्ने ज़ैद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के महबूब हैं कोई शख़्स सिफारिश करने की जुरअ्त नहीं कर सकता गुर्ज उसामा ने सिफ़ारिश की इस पर हुजूर ने इरशाद फ़रमाया कि तू हद के बारे में सिफ़ारिश करता है फिर हुजूर खुत्बा के लिए खड़े हुए और उस खुतबा में यह फ़रमाया कि अगले लोगों को इस बात ने हलाक किया कि अगर उन में कोई शरीफ चोरी करता तो उसे छोड़ देते और जब कमज़ीर चौरी करता तो उस पर हद क़ाइम करते क़सम है खुदा की अगर फ़ातिमा बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला, अलैहि वसल्लम (वलअयाजु बिल्लाहि तआ़ला)चोरी करती तो उस का भी हाथ काट देता।

हदीस न.4: - इमाम अहमद व अबूदाऊद व अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा भे रावी कहते हें मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि को फ्रमाते सुना कि जिस की सिफ़ारिश हद काइम करने में हाइल हो जाये उस ने अल्लाह की मुखलिफत की और जो जानकर बातिल के बारे में झगड़ें वह हमेशा अल्लाह तआ़ला की नाराज़ी में है जब तक उस से जुदा न हो जाये और जो शख्स मोमिन के मुतअ़िललक ऐसी चीज़ कहे जो उस में न हो अल्लाह तआ़ला उसे रोग़तुल खबाल में उस वक्त तक रेखेगा जब तक उस के गुनाह की सज़ा पूरी न होले रोगतुल खबाल जहन्नम में एक जगह है जहाँ जहन्नमियों का ख़ून और पीप जमअ़ होगा।

हदीस न.5 :- अबू दाऊद व नसाई बरिवायत अम्र इब्ने शोऐब अन अबीहे अन ज़देही रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि हद को आपस में तुम मुआ़फ् कर सकते हो यानी जब तक उस का मुक़द्दमा मेरे पास पेश न हो तुम्हें दर गुज़र करने का इख़्तियार है और मेरी ख़िदमत में पहुँचने के बाद वाजिब हो जायेगी (यानी अब ज़रूर काइम होगी) हदीस न.6 :- अबूदाऊद व उम्मुलमोमिनीन आइशा सिदीका रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कि हुजूर ने फ्रमाया(ऐ अइम्मा)इज़्ज़त दारों की लग़ज़िशें दफ्अ़ कर दो मगर हुदूद कि उन को दफ्अ़ नहीं कर सकते।

हदीस न.७ :- बुखारी व मुस्लिम अबूहुरैरा व जैद इने खालिद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि दो शख़्सों ने हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में मुक्दमा पेश किया एक ने कहा हमारे दरियान किताबुल्लाह के मुवाफिक फैसला फरमायें दूसरे ने भी कहा या रसूलल्लाह किताबुल्लाह के मुवाफिक फैसला कीजिए और मुझे अर्ज़ करने की इज़ाज़त दीजिए इरशाद फरमाया अर्ज करो उस ने कहा मेरा लड़का इस के यहाँ मज़दूर था उस ने इस की औरत से ज़िना किया लोगों ने मुझे खबर दी कि मेरे लड़के पर रजज्म है मैंने सौ बकरियाँ और एक कनीज अपने लड़के के फ़िदया में दी फिर जब मैंने अहले इल्म से सवाल किया तो उन्होंने खबरदी क मेरे लड़के पर सौ कोड़े मारे जायेंगे और एक साल के लिए जिलावतन किया जायेगा और क गाँ एक साल का लए जिलावतन किया जायगा आर इसकी औरत पर रजजम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया क्सम है इसवा उस की जिस के कृब्जा-ए-कुदरत में मेरी जान है मैं तुम दोनों में किताबुल्लाह से फैसला करूँगा बुकरियाँ और कनीज़ वापस की जायें और तेरे लड़के को सौ कोड़े मारे जायेंगे और एक साल को बकार-शहर बदर किया जाये उसके बाद अनीस रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मुखातब हो कर फ्रमाया)ऐ अनीस सुबह को तुम उस की औरत के पास जाओ वह इक्सर करे तो रज्म करो औरत ने इक्सर

बहार शराअत —

हदीस न.8 :- सहीह बुख़ारी शरीफ़ में ज़ैद इने ख़ालिद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को हुक्म फ्रमाते सुना कि जो शख़्स ज़िना करे और मुहस्सिन न हो उसे सौ कोड़े मारे जायें और एक बरस के लिए शहर बदर कर दिया जाये। हदीस न.9 :- बुखारी व मुस्लिम रावी कि अमीरुल मोमिनीन उमर इब्ने खत्ताब रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ्रमाया अल्ला तआ़ला ने मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को हक के साथ मबऊस फ्रमाया और उन पर किताब नाज़िल फ्रमाई और अल्लाह तआ़ला ने जो किताब नाज़िल फ्रमाई उस में आयते रज्म भी है खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने रज्म किया और हुजूर के बाद हम ने रज़्म किया और रज्म किताबुल्लाह में है और यह हक है रज्म उस पर है जो ज़िना करे और मुहसिन हो ख़्वाह वह मर्द हो या औरत बशर्ते कि गवाहों से ज़िना साबित हो या इमल हो या इक्रार हो।

हदीस न.10 :- बुख़ारी व मुस्लिम वगैरहुमा रावी कि यहूदियों में से एक मर्द व औरत ने ज़िना किया था यह लोग हजूर की ख़िदमत में मुक़दमा लाये शायद इस ख़्याल से कि मुमकिन है कोई मअ़मूली और हल्की सज़ा हुज़ूर तजवीज़ फ़रमायें(तो कियामत के दिन कहने को हो जायेगा कि यह फ़ैसला तेरे एक नबी ने किया था हम उस में बे कुसूर हैं)हुजूर ने इरशाद फ़रमाया कि तौरेत में रजज्म के मुतअ़िल्लिक क्या है यहूदियों ने कहा हम ज़ानियों को फ़ज़ीहत और रूसवा करते हैं और कोड़े भारते हैं(यानी तोरेत में रज्म का हुक्म नहीं है)अ़ब्दुल्लाह इब्ने सलाम रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने फरमाया तुम झूटे हो तोरेत में बिला शुबह रज्म है तोरेत लाओ यहूदी तौरेत लाये और खोल कर एक शख़्स पढ़ने लगा उस ने आयते रज्म पर हाथ रखकर मा कब्ल व मा बअ्द (उस से पहले व बाद)को पढ़ना शुरूओं किया(आयते रज्म को छुपालिया और उस को नहीं पढ़ा)अब्दुल्लाह इब्ने सलाम ने फ्रमाया अपना हाथ उठा उस ने हाथ उठाया तो आयते रज्म उसके नीचे चमक रही थी हुजूर ने जानी व जानिया के मुतअल्लिक हुक्म फरमाया वह दोनों रज्म किये गये और यहूदियों से दरयाफ़्त फ्रमाया कि जब तुम्हारे यहाँ रज्म मौजूद है तो क्यों तुम ने उसे छोड़िदया है यहूदियों ने कहा वजह यह है कि हमारे यहाँ जब कोई शरीफ़ व मालदार ज़िना करता तो उसे छोड़िदया करते थे और कोई ग़रीब ऐसा करता तो उसे रज्म करते फिर हम ने मशवरा किया कि कोई ऐसी सज़ा तजवीज़ करनी चाहिए जो अमीर व ग़रीब सब पर जारी की जाये लिहाज़ा हम ने यह सज़ा तजवीज़ की कि उस का मुँह काला करें और गधे पर उल्टा सवार करके शहर में तशहीर करें। अब हम चाहते हैं कि ज़िना की मज़म्मत व क्बाहत में जो अहादीस वारिद हुई उन में से

बाज़ ज़िक्र करें।

बहारे शरीअत हदीस न.11 :- बुखारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व नसाई अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया ज़िना करने वाला जिस वक्त ज़िना करता है मोमिन नहीं रहता और चोर जिस वक्त चोरी करता है मोमिन नहीं रहता और शराबी जिस वक्त शराब पीता है मोमिन नहीं रहता और नसाई की रिवायत में यह भी है कि जब उन अफ्आल को करता है तो इस्लाम का पट्टा अपनी गर्दन से निकाल देता है फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह तआ़ला उस की तौबा कबूल फरमाता है हज़रते अब्दुल्लाह इन्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा

ने फ्रमाया कि उस शख़्स से नूरे ईमान जुदा हो जाता है। हदीस न.12 :- अबू दाऊद व तिर्मिजी व बैहकी व हाकिम उन्हीं से रावी कि हजूर ने फ्रमाया जब मर्द ज़िना करता है तो उस से ईमान निकलकर सर पर मिस्ल साइबान के हो जाता है जब उस फ़ेअ़ल से जुदा होता है तो उस की तरफ़ ईमान लौट आता है।

हदीस न.13 :- इमाम अहमद अम्र इब्ने आस रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को फ्रमाते सुना कि जिस क़ौम में ज़िना ज़ाहिर होगा वह कहत में गिरफ्तार होगी और जिस कौम में रिशवत का जुहूर होगा वह रोअ्ब में गिरफ्तार होगी। हदीस न.14 :- सहीह बुख़ारी की एक तवील हदीस सुमरा इब्ने जुन्दुब रिदयल्लाहु तआ़ला अन्ह से मरवी है कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि रात मैंने देखा कि दो शख़्स मेरे पास आये और मुझे ज़मीने मुक़द्दस की तरफ़ ले गये (इस ह़दीस में चन्द मुशाहिदात बयान फरमाये उन में एक यह बात भी है)एक सूराख़ के पास पहुँचे जो तन्नूर की तरह ऊपर तंग है और नीचे कुशादा उस में आग जल रही है और उस आग में कुछ मर्द और औरतें बरहना हैं जब आग का शोअ़ला बलन्द होता है तो वह लोग ऊपर आ जाते हैं और जब शोअ़ले कम हो जाते हैं तो शोअ़ले के साथ अन्दर चले जाते हैं(यह कौन लोग हैं इन के मुतअ़ल्लिक बयान फ्रमायाहै)यह ज़ानी मर्द और औरतें हैं।

हदीस न.15 :- हाकिम इन्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्ललाहु तआ़ला अलैंडि वसल्लम ने फ्रमाया जिस बस्ती में ज़िना और सूद ज़ाहिर हो जाये तो उन्होंने

अपने लिए अल्लाह के अज़ाब को हलाल कर लिया। हदीस न.16 :- अबू दाऊद व नसाई व इन्ने हब्बान अबूहुरैरा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी उन्होंने रसूलुल्लाह संल्लल्लोहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि जो औरत किसी कौम में उस को दाख़िल कर दे जो उस कौम से न हो (यानी ज़िना कराया और उस से औलाद हुई)तो उसे अल्लाह की रहमत का हिस्सा नहीं और उसे जन्नत में दाखिल न फ्रमायेगा।

हदीस न.17 :- मुस्लिम व नसाई अबूहुरैरा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया तीन शख़्सों से अल्लाह तआ़ला न कलाम फरमायेगा और न उन्हें पाक करेगा और न उन की तरफ नज़रे रहमत फरमायेगा और उन के लिए दर्द नाक अज़ाब होगा 1 बूढ़ा ज़िना करने वाला 2.और झूट बोलने वाला बादशाह 3.और फ्कीर मुतकब्बर।

हदीस न.18 :- बज़्ज़ार बुरीदा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि नबी सल्लल्लाहु तआ़ला अलैंहि वसल्लम ने फरमाया कि सातों आसमान और सातों ज़मीनें बूढ़े ज़ानी पर लअ्नत करती हैं और जानियों की शर्मगाह की बदबू जहन्नम वालों को ईज़ा देगी।

ह ल करे और एक रिवायत में है कि हज़रते अली रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु ने दोनों को जला दिया और अबूबक रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने उन पर दीवार ढादी।

अर जरू हदीस न.28 :- तिर्मिज़ी व नसाई व इने हबान इने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह स्थलल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया अल्लाह तआ़ला उस मर्द की तरफ नज़रे रहमत नहीं फ़रमायेगा जो मर्द के साथ जिमाञ्च करे या औरत के पीछे के मकाम में जिमाञ्च करे। हदीस न.29 :- अबूयअ्ला उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फ्रमाया हया करो कि अल्लाह तआ़ला हक बात बयान करने से बाज़ न रहेगा और औरतों के पीछे के

हदीस न. 30 इमाम अहमद व अबूदाऊद अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुजूर क्रमाते हैं जो शख़्स औरत के पीछे के मकाम में जिमाओं करे वह मलऊन है।

अहकामे फिक्हिया

हद एक किस्म की सज़ा है जिस की मिक्दार शरीअ़त की जानिब से मुक्र्र है कि उस में कमी बेशी नहीं हो सकती इस से मक्सूद लोगों को ऐसे काम से बाज़ रखना है जिस की यह सज़ा है और जिस पर हद काइम की गई वह जब तक तौबा न करे महज़ हद काइम करने से पाक न होगा। मसञ्जला : - जब हाकिम के पास ऐसा मुकदमा पहुँच जाये और सुबूत गुज़र जाये तो सिफारिश जाइज़ नहीं और अगर कोई सिफ़ारिश करे भी तो हाकिम को छोड़ना जाइज़ नहीं और अगर हाकिम के पास पेश होने से पहले तौबा कर ले हद साकित हो जायेगी (दूर मुख्तार रदल मुहतार)

मसअ्ला :- हद काइम करता बादशाहे इस्लाम या उसके नाइब का काम है यानी बाप अपने बेटे पर या आका अपने गुलाम पर नहीं काइम कर सकता और शर्त यह है कि जिस पर काइम हो उस की अक्ल दुरुस्त हो और बदन सलामत हो लिहाज़ा पागल और नशा वाले और मरीज़ और ज़ईफ़लख़लक़त पर काइम न करेंगे बल्कि पागल और नशा वाला जब होश में आये और बीमार जब तन्दुरुस्त हो जाये उस वक्त हद काइम करेंगे (आलमगीरी)हद की चन्द सूरतें हैं उन में से एक हद्दे ज़िना है वह ज़िना जिस में हद वाजिब होती है यह है कि मर्द का औरत मुश्तहात के आगे के मकाम में बतौर हराम बकद हशफा दुखूल करना और वह औरत न उस की ज़ौजा हो न बाँदी न उन दोनों का शुबह हो न शुबह-ए- इश्तिबाह हो और वह वती करने वाला मुकल्लफ हो और गूँगा न हो और मजबूर न किया गया हो (दुरं मुख्तार आलगगीरी)

मसञ्जला :- हशफ़ा से कम दुखूल में हद वाजिब नहीं और जिस का हशफ़ा कटा हो तो मिक्दार हराफ़ा के दुखूल से हृद्द वाजिब होगी मजनून व नाबालिग़ ने वती की तो हृद्द वाजिब नहीं अगर्चे नाबालिग समझ दार हो यूंहीं अगर गूँगा हो यां मजबूर किया गया हो या इतनी छोटी लड़की के साथ किया जो मुश्तहात न हो (खुल मुहतार)

मसअला : - जिस औरत से बगैर गवाहों के निकाह किया या लौन्डी से बगैर मौला की इजाज़त के निकाह किया या गुलाम ने बगैर इज्ने मौला निकाह किया और उन सूरतों में वती हुई तो हद नहीं यूँहीं किसी ने अपने लड़के की बाँदी या गुलाम की बाँदी से जिमाअ किया तो हद नहीं कि उन सब में शुबह-ए-निकाह मिल्क है और जिस औरत को तीन तलाक़ें दीं इहत के अन्दर उस से वती की या लड़के ने बाप की बाँदी से वती की अगर उस का यह गुमान था कि वती हलाल है तो हद

नहीं वरना है (आलमनीरी रदुल मुहतार)

बहारे शरीअत -मसअ्ला :- हाकिम के नज़दीक ज़िना उस वक्त साबित होगा जब चार मर्द एक मजिलस में लफ़्ज नमञ्जा के साथ शहादत अदा करें यानी यह कहें कि उस ने ज़िना किया है अगर वती या जिमाञ्ज का लफ़्ज़ कहेंगे तो ज़िना साबित न होगा (दुर मुख्तार वगैरा)

मसअला :- अगर चारों गताह यके बाद दीगरे आकर मजिलसे कज़ा में बैठे और एक एक ने उठ उठ कर काज़ी के सामने शहादत दी तो गवाही कबूल करली जायेगी और अगर दारुलकुज़ात के बाहर सब मुजतमञ् (इकट्ठा)थे और वहाँ से एक एक ने आकर गवाही दी तो गवाही मकबूल न होगी और उन गवाहों पर तोहमत की हद लगाई जायेगी (रहल मुहलार)

मसअ्ला : - दो गवाहों ने यह गवाही दी कि उस ने ज़िना किया है और दो यह कहते हैं कि उस ने ज़िना का इक्सर किया तो न उस पर हद है न गवाहों पर और अगर तीन ने शहादत दी कि ज़िना किया है और एक ने यह कि उस ने ज़िना का इक्रार किया है तो उन तीनों पर हद काइम

की जायेगी (गहर) मसअ्ला :- अगर चार औरतों ने शहादत दी तो न उस पर हद है न उन पर (आलमगीरी)

मसअ्ला: - जब गवाह गवाही दे लें तो काज़ी उन से दरयाफ़्त करेगा कि ज़िना किस को कहते है जब गवाह उस को बतालेंगे और यह कहें कि हम ने देखा कि उस के साथ वती की जैसे सुर्मा दानी में सलाई होती है तो उन से दरयाफ़्त करेगा कि किस तरह ज़िना किया यानी इकराह व मजबूरी में तो न हुआ जब यह भी बतालेंगे तो पूछेगा कि कब किया कि ज़माना दराज़ गुज़र कर तमादी (इतना लम्बा वक्त ,गुज़र जाये कि दआ्वे का हक न रहे)तो न हुई फिर पूछेगा किस औरत के साथ किया कि मुमकिन है वह औरत ऐसी हो जिस से वती पर हद नहीं फिर पूछेगा कि कहाँ ज़िना किया कि शायद दारुलहर्ब में हुआ हो तो हद न होगी जब गवाह इन सब सवालों का जवाब दे लेंगे तो अब अगर उन गवाहों का आदिल होना काज़ी को मालूम है तो ख़ैर वरना उन की अदावत की तफ़तीश करेगा यानी पोशीदा व अलानिया उस को दरयाफ़्त करेगा पोशीदा यूँ कि उन के नाम और पूरे पते लिख कर वहाँ के लोगों से दरयापत करेगा अगर वहाँ के मोअ्तबर लोग इस अम्र को लिख दें कि आदिल हैं उसकी गवाही काबिले कबूल है उसके बाद जिस ने ऐसा लिखा है काज़ी उसे बुलाकर गवाह के सामने दरयाफ़्त करेगा क्या जिस शख़्स की निस्बत तुम ने ऐसा लिखा या बयान किया है वह यही है जब वह तस्दीक करेगा तो अब गवाह की अदालत साबित होगई अब उस के बाद उस शख़्स से जिस की निस्बत ज़िना की शहादत गुज़री क़ाज़ी यह दरयाफ़्त करेगा तू मुहसन है या नहीं (एहसान के मञ्जा यहाँ पर यह है कि आज़ाद, आ़क़िल, बालिग, हो जिस ने निकाह सहीह के साथ वती की हो) अगर वह अपने मुहसन होने का इकरार करे या उस ने तो इन्कार किया मगर गवाहों से उस का मुहसन होना साबित हुआ तो एहसान के मञ्जना दरयापत करेंगे यानी अगर खुद उस ने मुहसन होने का इकरार किया है तो उस से एहसान के मञ्जना पूछेंगे और गवाहों से एहसान सोबित हुआ तो गवाहों से दरयापत करेंगे अगर उस के सहीह मध्ना बतादिये तो रज्म का हुक्म दिया जायेगा और अगर उस ने कहा मैं मुहसून नहीं हूँ और अगर गवाहीं से भी उस का एहसान साबित न हुआ तो सौ दुर्रे मारने का काज़ी हुक्म देगा (आलमगीरी वगैरा)

मसअ्ला: - गवाहों से काज़ी ने जब ज़िना की हक़ीकृत दरयाफ़्त की तो उन्होंने जवाब दिया कि हम ने जो बयान किया है अब उस से ज़्यादा बयान न करेंगे या बाज़ ने हक़ीकृत बयान की और बाज़ ने नहीं तो उन दोनों सूरतों में हद नहीं न उस पर न गवाहों पर यूंहीं जब उन से पुछा किस औरत से ज़िना किया तो कहने लगे हम उसे नहीं पहचानते या पहले तो यह कहा कि हम नहीं औरत रा वहचानते बाद में कहा कि फुलाँ औरत के साथ जब भी हद नहीं (बहर)

वहचानत । मसअला :- दूसरा तरीका उस के सुबूत का इकरार कि काजी के सामने चार बार चार मजिलसों में प्रसंश्राहा की हालत में साफ और सरीह लफ्ज में जिना का इकरार करे और तीन मरतबा तक हर बार होश का उस के इकरार को रद कर दे जब चौथी बार उस ने इकरार किया अब वही पाँच सवाल काणी उस से भी करेगा यानी जिना किस को कहते हैं और किस के साथ किया और कब किया क्रीण कहाँ किया और किस तरह किया अगर सब सवालों का जवाब ठीक तौर पर देदे तो हद आर पर कार्ज और अगर कार्ज़ी के सिवा किसी और के सामने इक्शर किया या नशा की हालत में क्वा या जिस औरत के साथ बताता है वह औरत इन्कार करती है या औरत जिस मर्द को बताती है वह मर्द इन्कार करता है या वह औरत गूँगी या मर्द गूँगा है या वह औरत कहती है मेरा उस के ह पर साथ निकाह हुआ यानी जिस वक्त ज़िना करना बताता है उस वक्त में उस की ज़ौजा थी या मर्द का अंज़्वे तनासुल बिलकुल कटा है या औरत का सूराख बन्द है गर्ज जिस के साथ ज़िना का इक्रार है वह मुन्किर है या खुद इक्रार करने वाले में सलाहियत न हो या जिस के साथ बताता है उस से ज़िना में हद न हो तो उन सब सूरतों में हद नहीं (दुर मुख्यार आलमगीरी वगैरहुमा)

मसअला :- जिना के बाद अगर उन दोनों का बाहम निकाह हुआ तो यह निकाह हद को दफअ़ करेगा गूहीं अगर औरत कनीज़ थी और ज़िना के बाद उसे ख़रीद लिया तो उस से हद जाती न रहेगी (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- अगर एक ही मजिलस में चार बार इक्शर किया तो यह एक इक्शर करार दिया जायेगा और अगर चार दिनों में या चार महीनों में चार इक्रार हुए तो हद है जब कि और शराइत भी पाये जायें (आलमगीरी)

मसञ्जला :- बेहतर यह है कि काज़ी उसे यह तलकीन करे कि शायद तूने बोसा लिया होगा या धुआ होगा या शुबह के साथ वती की होगी या तूने उस से निकाह किया होगा (आलमगीरी)

मसअला :- इकरार करने वाले से जब पूछा गया कि तूने किस औरत से ज़िना किया है तो उस ने कहा मैं पहचानता नहीं या जिस औरत का नाम लेता है वह उस वक्त यहाँ मौजूद नहीं कि उस से दरयापत किया जायें तो ऐसे इकरार पर भी हद काइम करेंगे (बहर)

मसअ्ला: - काज़ी को अग्र ज़ाती इल्म है कि उस ने ज़िना किया है तो उस की बिना पर हद नहीं काइम कर सकता जब तक चार मदों की गवाहियाँ न गुज़रें या ज़ानी चार बार इक्रार न करे और अगर कहीं दूसरी जगह उस ने इक्रार किया और उस इक्रार की शहादत काज़ी के पास गुज़री तो उस की विना पर हद नहीं (महर)

मसअला :- जब इक्रार कर लेगा तो काज़ी दरयापत करेगा कि वह मुहसन है या नहीं अगर वह मुहस्त होने का भी इक्रार करे तो एहसान के मअ्ना पुछें अगर बयान कर दे तो रज्म है और अगर भुहसन होने से इन्कार किया और गवाहों से उस का मुहसन होना साबित है जब भी रज्म है वरना दुरें मारना (आलमगीरी)

मसअ्ला : - इकरार कर चुकने के बाद अब इन्कार करता है हद काइम करने से पहले या दरमियाने हद में या इसना-ए-हद में भागने लगा या कहता है कि मैंने इकरार ही न किया था तो उसे छोड़देंगे हद काइम न करेंगे और अगर शहादत से जिना साबित हुआ हो तो रुजूअ या इन्कार या भागने से हद मोकूफ न करेंगे और अगर अपने मुहसन होने का इक्रार किया था फिर उस से

क्रजूओं कर गया तो रज्म न करेंगे (पुर मुख्यार) मसञ्जला :- गवाहों से ज़िना साबित हुआ और हद काइम की जा रही थी इसना-ए-हद में भाग गया तो उसे दौड़ कर पकड़ें अगर फ़ौरन मिल जाये तो बकाया हद काइम करें और चन्द रोज़ के

बाद मिला तो हद साकित है (आलमगीरी)

मसञ्जला: - रज्म की सूरत यह है कि उसे मैदान में लेजाकर इस कद्र पत्थर मारें कि मर जाये और रज्म के लिए लोग नमाज़ की तरह सफ़ें बान्धकर खड़े हो जब एक सफ़ मार चुके तो यह हट जायें अब और लोग मारें अगर रज्म में हर शख़्स यह कस्द करे कि ऐसा मारूँ कि मरजाये तो इस में भी हरज नहीं हाँ अगर यह उस का ज़ी रहम महरम है तो ऐसा कस्द करने की इजाज़त नहीं और अगर ऐसे शख़्स को जिस पर रज्म का हुक्म हो चुका है किसी ने कत्ल कर डाला या उस की आँख फोड़दी तो उस पर न किसास है न दियत मगर सज़ा देंगे कि उस ने क्यों पेश क़दमी की हाँ

अगर हुक्मे रज्म से पहले ऐसा किया तो किसास या दियत वाजिब होगी (दुर मुख्तार आलमगीरी) मसअला :- अगर ज़िना गवाहों से साबित हुआ है तो रज्म में यह शर्त है कि पहले गवाह मारें अगर गवाह रज्म करने से किसी वजह से मजबूर हैं मसलन सख़्त बीमार हैं या उन के हाथ न हों तो उन के सामने काज़ी पहले पत्थर मारे और अगर गवाह मारने से इन्कार करें या वह सब कहीं चले गये या मर गये या उन में से एक ने इन्कार किया या चला गया या मरगया या गवाही के बाद उन

के हाथ किसी वजह से काटे गये तो उन सब सूरतों में रज्म साकित हो गया(दुर मुख्तार) मसअ्ला :- सब गवाहों में या उन में से एक में कोई ऐसी बात पैदा होगई जिस की वजह से वह अब इस काबिल नहीं कि गवाही कबूल की जाये मसलन फासिक हो गया या अन्धा या गूँगा हो गया या उस पर तोहमते ज़िना की हद मारी गई अगर्चे यह अ़ैब हुक्ने रज्म के बाद पाये गये तो रज्म साकित हो जायेगा यूँही अगर ज़ानी ग़ैर मुहसन हो तो कोड़े मारना भी साकित है और गवाह

मर गया या गाइब हो गया तो दुर्रे मारने की हद साकित न होगी (आलमगौरी दुर्रे मुख्तार) मसअला:- गवाहों के बाद बादशाह पत्थर मारेगा फिर और लोग और अगर ज़िना का सुबूत ज़ानी

के इक्रार से हुआ हो तो पहले बादशाह शुरूअ़ करे उस के बाद और लोग (आलमगीरी वर्गरा) मसञ्जा :- अगर काज़ी आदिल फ़कीह ने रज्म का हुक्म दिया है तो उस की ज़रूरत नहीं कि जो लोग हुक्म देने के वक़्त मौजूद थे वही रज्म करें बल्कि अगर्चे उन के सामने शहादत न गुज़री हो रज्म कर सकते हैं और अगर काज़ी उस सिफ़त का न हो तो जब तक शहादत सामने न गुज़री हो या फ़ैसला की तफ़तीश कर के मुवाफ़िक् शरअ़ न पा ले उस वक्त तक रज्म जाइज़ नहीं (आलमगीरी, खुल मुहतार) मसअ्ला :- जिस को रज्म किया गया उसे गुस्ल व कफ़न देना और उस की नमाज़ पढ़ना ज़रूरी

है (तन्वीर) मसञ्जला: - अगर वृह शख़्स जिस का ज़िना साबित हुआ मुहसन न हो तो उसे दुर्रे मारे जायें अगर आज़ाद है तो सौ दुर्रे और गुलाम या बान्दी है तो पचास और दुर्रा उस किसम का हो जिस के किनारे पर गिरह न हो न उस का किनारा सख़्त हो अगर ऐसा हो तो उस को कूट कर मुलायम करलें और मुतवस्सित तौर पर मारें न आहिस्ता न बहुत ज़ोर से न दुर्रे को सर से ऊँचा उठा कर मारे न बदन पर पड़ने के बाद उसे खींचे बल्कि ऊपर को उठा ले और बदन पर एक ही जगह न मारे बल्कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मगर चेहरा और सर और शर्मगाह पर न मारे(दुर मुक्तार सुन

महाइला :- दुरा मारन के वक्त मर्द के कपड़े उतार लिए जाये मगर तहबन्द या पाजामा न उतार वहार विकास है और औरत के कपड़े न उतारे जाये हीं पोस्तीन या कई मरा हुआ कपड़ा पहने ही तो उस को खड़ा कर के और औरत को बैठा कर दुई मारे जमीन पर लिटा कर न मारें और अगर मर्द बढ़ा न हो तो उसे सुतून से बान्ध कर या पकड़ कर कोई मारे और औरत के लिए अगर गद्वा खड़ा जाये तो जाइज़ है यानी जबकि ज़िना गवाहों से साबित हुआ हो और मर्द के लिए न खोदें

अगर एक दिन पचास कोई मारे दूसरे दिन फिर पचास मारे तो काफी नहीं(दूर नुख्यार) (आलमगीरी दुरं मुख्यार स्टूल मुक्कार) मसञ्जला:- ऐसा नहीं हो सकता कि कोई मी मारें और रज्म भी करें और यह भी नहीं कि कोई प्रसम्बंधाः प्रारं कर कुछ दिनों के लिए शहर बदर कर दें हीं अगर हाकिम के नज़्दीक शहर बदर करने में कोई प्रस्तिहत हो तो कर सकता है मगर यह हद के अन्दर दाखिल नहीं बल्कि इमाम की जानिब से

मसञ्जला: - ज़ानी अगर मरीज़ है तो रज्म कर देंगे मगर कोड़े न मारेंगे जब तक अच्छा न हो जाये हाँ अगर ऐसा बीमार हो कि अच्छा होने की उमीद न हो तो बीमारी की हालत में कोड़े मारें मार बहुत आहिस्ता या कोई ऐसी लकड़ी जिस में सौ शाखें हों उस से मारें कि सब शाखें उस के बदन पर पड़ें (दुर्र मुख्तार रदुलमुक्तार)

मसञ्जा : — औरत को हमल हो तो जब तक बच्चा पैदा न हो ले हद काइम न करें और बच्चा दा होने के बाद अगर रज्म करना है तो फ़ौरन करदें हाँ बच्चा की तबीयत करने वाला कोई न हो तो दो बरस बच्चा की उम्र होने के बाद रज्म करें और अगर कोड़े मारने का हुक्म हो तो निफास के बाद मारे जायें औरत को हद का हुक्म हुआ उस ने अपना हामिला होना बयान किया तो औरतें उस का मुआ़एना करें अगर यह कहदें कि हमल है तो दो बरस तक कैंद में रखी जाये अगर उस समियान में बच्चा पैदा हो गया तो वही करें जो ऊपर मज़कूर हुआ और बच्चा पैदा न हो तो अब हर काइम करदें (दुरें मुख्तार रहत मुहतार)

मसंभूला :- मुहस्तन होने की सात शर्ते हैं 1.आज़ाद होना 2.आकिल होना 3.बालिग होना 4.मुसलमान. होना 5.निकाहे सहीह होना 6.निकाहे सहीह के साथ वती होना, 7.मियाँ बीवी दोनों का वक़्त वती में मिफ़ाते मज़कूर के साथ मुत्तिसिफ् होना,(जिमा के वक़्त ऊपर बयान हुई छः ख़ूबियों का पाया जाना) बिहाज़ा बान्दी से निकाह किया है या आज़ाद औरत ने गुलाम से निकाह किया तो मुहस्निन व मुहिसिना नहीं हाँ अगर उस को आज़ाद होने के बाद वती वाकेंअ़ हुई तो अब मुहिसन हो गये।(दुर मुक्तार) माअला: - मर्द के ज़िना पर चार गवाह गुज़रे और वह कहता है कि मैं मुहसन नहीं हालाँकि उस मैं औरत के उस के निकाह में बच्चा पैदा हो चुका है तो रज्म किया जायेगा और बीवी है मगर व्या पैदा नहीं हुआ है तो जब तक गवाहों से मुहसन होना साबित न होले रज्म न करेंगे (कर)

सिंव्ला :- मुर्तद होने से एहसान जाता रहता है फिर उस के बाद इस्लाम लाया तो जब तक ज़िल न हो मुहस्तनं न होगा और पागल और बोहरा होने से भी एइसान जाता रहता है मगर उन में अच्छे होने के बाद ,एहसान लौट आयेगा अगर्चे इफाका की हालत में वती न की हो(आसमगीत)

- कादरी दाकल इशावत -

मसअ्ला :- मुहस्रन होने का सुबूत दो मर्द या एक मर्द दो औरत की गवाही से हो जायेगा(आसमगीरी) मसअ्ला :- मुहसन रहने के लिए निकाह का बाकी रहना ज़रूर नहीं लिहाज़ा निकाह के बाद वर्ती कर के तलाक देदी तो मुहसन ही है अगर्चे उम्र भर मुजर्रद रहे (दुर्र मुख्तार)

कहाँ हद वाजिब है और कहाँ नहीं

तिर्मिज़ी उम्मुलमोमिनीन सिदीका रदियल्लाहु तआ़ला अन्हा से रावी कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जहाँ तक हो सके मुसलमानों से हुदूद दफ्अ करो (यानी अगर हुदूद के सुबूत में कोई शुबह हो तो काइम न करो अगर कोई राह निकल सकती हो तो उसे छोड़ दो)इमाम मुआ़फ् करने में ख़ता करे यह उस से बेहतर है कि सज़ा देने में ग़लती करे नीज़ तिर्मिज़ी वाइल इन्ने हजर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के ज़माना में एक औरत से जबरन ज़िना किया गया हुजूर ने उस औरत पर हद नहीं लगाई और उस मर्द पर हद काइम की जिस ने उस के साथ किया था।

मसञ्जा: - यह हम ऊपर बयान कर आये कि शुबह से हद साकित हो जाती है वती हराम की निस्बत यह कहता है कि मैंने उसे हलाल गुमान किया था तो हद साकित हो जायेगी और अगर उस ने ऐसा ज़ाहिर न किया तो हद काइम की जायेगी और उस का एअ्तिबार सिर्फ उस शख्स की निस्वत किया जा सकता है जिस को ऐसा शुबह हो सकता है:और जिस को नहीं हो सकता वह अगर दअ्वा करे तो

मसमूञ् न होगा और उस में गुमान का पाया जाना ज़रूर है फ़क्त वहम काफ़ी नहीं (आलमगीरी) मसअ्ला: - इकराह का दअ्वा किया तो महज़ दअ्वा से हद साकित न होगी जब तक गवाहों से

यह साबित न करे कि इकराह पाया गया (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- जिस औरत से वती की गई उस में मिल्क का शुबह हो तो हद काइम न होगी अगर्व उस को हराम होने का गुमान हो जैसे 1.अपनी औलाद की बान्दी 2.जिस औरत को अल्कार्ज किनाया से तलाक दी और वह इद्दत में हो अगर्चे तीन तलाक की नियत की हो 3.बाइअ़ का बेबी हुई लौन्डी से वती करना जब कि मुश्तरी ने लौन्डी पर कृब्ज़ा न किया हो बल्कि बैअ् अगर फ़ासिद हो तो कब्ज़ा के बाद भी 4.शौहर ने निकाह में लौन्डी को महर मुक्रिर किया और अभी वह लौन्डी औरत को न दी थी कि उस लौन्डी से वती की 5.लौन्डी में चन्द शख़्स शरीक हैं उन में से किसी ने उस से वती की 6.अपने भकातिब की कनीज़ से वती की 7.गुलाम माज़ून जो खुद और उस का तमाम माल दैन में मुस्तग्रक है उस की लौन्डी से वती की 8.ग्नीमत में जो औरतें हासिल हुई। तक्सीम से पहले उन में से किसी से वती की 9.बाइअ़ का उस लौन्डी से वती करना जिस में मुश्तरी को ख़ियार था 10,या अपनी लौन्डी से इस्तिबरा से कृब्ल वती की 11.या उस लौन्डी से वर्ण की जो उस की रज़ाई बहन है 12.या उस की बहन उस के तसर्रफ़ में है 13.या अपनी उस लौनी से वती की जो मजूसिया है 14.या अपनी ज़ौजा से वती की जो मुरतदा हो गई है या और किसी वजह से हराम हो गई मसलन उस के बेटे से उस का तअ़ल्लुक हो गया या उस की माँ या बेटी से उस ने जिमाअं किया (दुर मुख्तार, रदुल मुहतार)

मसअ्ला :- शुबह जब मुहिल में हो तो हह नहीं है अगर्चे वह जानता है कि यह वती हराम है

बल्क :- शुबह-ए-फेअ़ल उस को शुबह-ए-इश्तिबाह कहते हैं कि मुहिल तो मुश्तबह नहीं मगर वस ने उस वती को हलाल गुमान कर लिया तो जब ऐसा दअ्वा करेगा तो दोनों में किसी पर हद तुस । -काइम न होगी अगर्चे दूसरे को इशितबाह न हो 1.मसलन माँ बाप की लौन्डी से वली की 2.या औरत को सरीह लफ़्ज़ों में तीन त्लाक़ें दी और ज़माना-ए-इद्दत में उस से वती की ख़वाह एक लफ़्ज़ से तीन तलाकों दीं या तीन लफ़्ज़ों से एक मज़्लिस में या मुतअ़हिद मज़्लिसों में 3.या अपनी औरत की बान्दी 4.या मौला की बान्दी से वती की 5.या मुस्तिहन ने उस लौन्डी से वती की जो उस के पास गिरवीं है 6.या दसूरे की लौन्डी इस लिए आरियतन लाया था कि उस को गिरवी रखेगा और उस से वहीं की 7.या औरत को माल के बदले में तलाक दी या माल के एवज़ खुलअ़ किया उस से इद्दत में वती की 8.या उम्मे वलद को आज़ाद कर दिया और ज़माना-ए-इद्दत में उस से वती की इन सब में हद नहीं जब कि दअवा करे कि मेरे गुमान में वती हलाल थी और अगर इस किस्म की वती हुई और वह कहता है कि मैं हराम जानता था और दूसरा मौजूद नहीं कि उस का गुमान मालूम हो सके तो जो मौजूद है उस पर हद काइम की जायेगी (दुर मुख्यार आलमगीरी)

मसञ्जा :- भाई या बहन या चचा की लौन्डी या खिदमत के लिए किसी की लौन्डी आरियतन लाया था या नौकर रखकर लाया था या उस के पास अमानतन थी उस से वती की तो हद है अगर्चे हलाल होने का दअ्वा करता हो (आसमगीरी)

मसअ्ला :- निकाह के बाद पहली शब में जो औरत रुखसत कर के उस के यहाँ लाई गई और औरतों ने बयान किया कि यह तेरी बीवी है उस ने वती की बाद को मालूम हुआ कि बीवी न थी तो इद्द नहीं (दुर्रे मुख़्तार)यानी जब कि पहले से यह उस औरत को न पहचानता हो जिस के साथ निकाह हुआ है और अगर पहचानता है और दूसरी औरत उस के पास लाई गई तो उन औरतों का कौल किस तरह एअतिबार करेगा यूँहीं अगर औरतें न कहें मगर सुसराल वालों ने जिस औरत को उस के यहाँ भेज दिया है उस में बेशक यही होगा कि उसी के साथ निकाह हुआ है जब कि पेश्तर से देखा न हो और बाज़ वाकेआ ऐसे हुए भी हैं कि एक घर में दो बरातें आयीं और रुख़्सत के वक़्त दोनों बहनें बदल गयीं उस' की उस के यहाँ उस की उस के यहाँ आ गई लिहाज़ा यह इश्तिबाह जरूर<sup>(1)</sup>मोअ्तबर होगा वल्लाहु तआ़ला अअ्लमु।

मसअ्ला :- शुबह अक्द यानी जिस औरत से निकाह नहीं हो सकता उस से निकाह कर के वती की मसलन दूसरे की औरत से निकाह किया या दूसरे की औरत अभी इद्दत में थी उस से निकाह किया तो अगर्चे यह निकाह निकाह नहीं मगर हद साकित हो गई मगर उसे सज़ा दी जायेगी यूँहीं अगर उस औरत के साथ निकाह तो हो सकता है मगर जिस तरह निकाह किया वह सहीह न हो (١) أمرايت في رد المعتار نقل عن الغانية إنه لاحد عليه وإن كان ظاهر الدرينية، عن وجوب الحدوهذا

बहारे शरीअत ----

सलन बगैर गवाहों के निकाह किया कि यह निकाह सहीह नहीं मगर ऐसे निकाह के बाद वती की

तो हद साकित होगई (दुर मुख्तार वगैरा)

**मसअ्ला** :- अन्धेरी रात में अपने बिस्तर पर किसी औरत को पाया और उसे जौजा गुमान कर के वती की हालाँकि वह कोई दूसरी औरत थी तो हद नहीं यूँहीं अगर वह शख्स अन्धा है और अपने बिस्तर

पर दूसरी को पाया और ज़ौजा गुमान करके वती की अगर्चे दिन का वक्त है तो हद नहीं (रदुलमुहलार) भसअ्ला :- आक़िल बालिग ने पागल औरत से वती की या इतनी छोटी लड़की से वती की जिस के मिस्ल से जिमाअ किया जाता है या औरत सो रही थी उस से वती की तो सिर्फ मर्द पर हर काइम होगी। औरत पर नहीं (आलमगीरी)

मसअला : - मर्द ने चौपाया से वती की या औरत ने बन्दर से कराई तो दोनों को सज़ा देंगे और

उस जानवर को ज़िबह कर के जलादें उस से नफअ़ उठाना मकरूह है (दुर्र मुख्तार रहुत मुहतार) मसअला :- इग़लाम यानी पीछे के मकाम में वती की तो उस की सजा यह है कि उस के ऊपर दीवार गिरा दें या ऊँची जगह से उसे औन्धा कर के गिराये और उस पर पतथर बरसायें या उसे कैंद में रखें यहाँ तक कि मरजाये या तौबा करे या चन्द बार ऐसा किया हो तो बादशाहे इस्लाम उसे कुत्ल कर डाले अलगुर्ज यह फेअल निहायत खबोस है बल्कि जिना से भी बद तर है इसी वजह से उस में हद नहीं कि बाजों के नज्दीक हद काइम करने से उस गुनाह से पाक हो जाता है और यह इतना बुरा है कि जब तक तौबा-ए-खालिसा न हो उस में पाकी न होगी और इग़लाम को हलाल जानने वाला काफिर है यही भज़हबे जुमहूर है (दुर्र मुख्तार बहर वगैराहुमा)

मसअला :- किसी की लौन्डी गुसब कर ली और उस से वती की फिर उस की कीमत का ताबान दिया तो हद नहीं और अगर जिना के बाद गसब की और तावान दिया तो हद है यूँहीं अगर ज़िना के बाद औरत से निकाह कर लिया तो हद साकित न होगी (दुरे मुख्तार आलमगीरी)

#### ज़िना की गवाही देकर रुजूअ (फिर जाना) करना।

मसअला:- जो अम्र मोजिबे हद है वह बहुत पहले पाया गया और गवाही अब देता है तो अगर यह ताखीर किसी उज़ के सबब है मसलन बोमार था या वहाँ से कचहरी दूर थी या उस को खौफ़ था या रास्ता अन्देशा नाक था तो यह ताख़ीर मुज़िर नहीं यानी गवाही क़बूल कर ली जायेगी और अगर बिला ज़रूरत ताख़ीर की तो गवाही मकबूल न होगी मगर हद्दे क़ज़फ़ में अगर्चे बिला उड़ साखीर हो गवाही मक्बूल है और चोरी की गवाही दी और तमादी (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दअ्वा दाइर करने का हक न रहे)हो चुकी है तो हद नहीं मगर चोर से तावान दिलवायेंगे (दुर्र मुख्तार) मसअला - अगर मुजरिम खुद इक्रार करे तो अगर्चे तमादी (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दुअवा दाइर करने का हक न रहे "अमीन")हो गई तो हद काइम होगी शराब पीने का इक्सर कर और तमादी हो तो हइ नहीं (दूर मुख्तार)

मसअला - शराब पीने के बाद इतना ज़माना गुज़रा कि मुँह से बू उड़ गई तो तमादी (इतनी पुरत का गुज़र जाना कि दअवा दाइर करने का हक न रहे)हो गई और उस के अलावा औरों में तमादी जब होगी कि एक महीना का ज़माना गुज़र जाये (तन्बीर)

कादरी दारुल इशाअत

मसअला: - तमादी आरिज़ (इतनी मुद्दत का गुजर जाना कि दुश्वा दाइर करने का हक न रहे)होन भराजाः । पर पंजाहों ने ज़िना की शहादत दी तो न ज़ानी पर हद है न गवाहों पर (रहल पुडतार)

क ना-मसअला: — गवाही दी कि उस ने फुलों औरत के साथ जिना किया है और वह औरत कहीं चली गई है तो मर्द पर हद काइम करेंगे यूँही अगर जानी खुद इक्सर करता है और यह कहता है कि मुझे मालूम नहीं वह कौन औरत थी तो हद काइम की जायेगी और अगर गवाहों ने कहा मालूम नहीं वह कौन औरत थी तो नहीं और अगर गवाहों ने बयान किया कि उस ने चोरी की मगर जिस की

मसअ्ला :- चार गवाहों ने शहादत दी कि फुलाँ औरत के साथ उस ने ज़िना किया है मगर दो ने एक शहर का नाम लिया कि फुलॉ शहर में और दो ने दूसरे शहर का नाम लिया या दो कहते हैं कि उस ने जबरन ज़िना किया है और दो कहते हैं कि औरत राज़ी थी या दो ने कहा कि फुलौं मकान में और दो ने दूसरा मकान बताया या दो ने कहा मकान के नीचे वाले दर्जा में ज़िना किया और दो कहते हैं बाला ख़ाना पर या दो ने कहा जुमआ़ के दिन ज़िना किया और दो हफ़ते का दिन बताते हैं या दो ने सुबह का वक़्त बताया और दो ने शाम का या दो एक औरत को कहते हैं और दो दूसरी औरत के साथ ज़िना होना बयान करते हैं या चारों एक शहर का नाम लेते हैं और चार दूसरे शहर में ज़िना होना कहते हैं जो दिन तारीख़ वक़्त और चारों ने बयान किया वही दूसरे चार भी बयान करते हैं तो इन सब सूरतों में हद नहीं न उन पर न गवाहों पर (आलमगीरी)

मसञ्जला:- मर्द व औरत के कपड़ों में गवाहों ने इख़्तिलाफ़ किया कोई कहता है फुलाँ कपड़ा पहने हुए था और कोई दूसरे कपड़े का नाम लेता है या कपड़ों के रंग में इख़्तिलाफ किया या औरत को कोई दुब्ली बताता है कोई मोटी या कोई लम्बी कहता है और कोई ठिंगनी तो उस इस्तिलाफ का एअतिबार नहीं यानी हद काइम होगी (आलमगीरी)

मसअ्ला :- चार गवाहों ने शहादत दी कि उस ने फुलाँ दिन, तारीख, वक़्त, में फुलाँ शहर में फुलाँ औरत से ज़िना किया और चार कहते हैं कि उसी दिन, तारीख़ वक़्त, में उस ने फुलॉ शख़्स को (दूसरे शहर का नाम ले कर)फुलाँ शहर में क्त्ल किया तो न ज़िना की हद काइम होगी न किसास यह उस वक्त है कि दोनों शहादतें एक साथ गुज़रें और अगर एक शहादत गुज़री और हाकिम ने उस के मुताबिक हुक्म कर दिया अब दूसरी गुज़री तो दूसरी बातिल है (आलमगीरी)

मसञ्जला: - चार गवाहों ने ज़िना की शहादत दी थी और उन में एक शख़्स गुलाम या अन्धा या नाबालिग या मजनून है या उस पर तोहमते ज़िना की हद क़ाइम हुई है या काफ़िर है तो उस शख़्स पर हद नहीं मगर गवाहों पेर तोहमते ज़िना की हद काइम होगी और अगर उन की शहादत की बिना पर हद काइम की गई बाद को मालूम हुआ कि उन में कोई गुलाम या महदूद फिलकज़फ कौरा है जब भी गवाहों पर हद काइम की जायेगी और उस शख़्स पर जो कोड़े मारने से चोट आई बैंकि मर भी गया उस का कुछ मुआविज़ा नहीं और अगर रज्म किया बाद को मालूम हुआ कि गेवाहों में कोई शख्स नाकाबिले शहादत था तो बैतुलमाल से दियत देंगे (दूर मुक्तार रहर)

भाअला :- रज्म के बाद एक गवाह ने रुजूअ की तो सिर्फ उसी पर हद्दे कज़फ जारी करेंगे और जैसे चौथाई दियत देनी होगी और रज्म से पहले रुजूअ़ की तो सब पर हदे कज़फ़ काइम होगी और

अगर पाँच गवाह थे और रूज्म के बाद एक ने रुजूओं की तो उस पर कुछ नहीं और उन चार

बाकियों में एक ने और रुजूअ़ की तो उन दोनों पर हद्दे कज़फ़ है और चौथाई दियत दोनों मिलकर दें अगर फिर एक ने रुजूअ़ की तो उस अकेले पर पूरी चौथाई दियत है और अगर सब रुजूअ़ कर

जायें तो दियत के पाँच हिस्से करे हर एक एक हिस्सा दे(बहर)

बहारे शरीअत —

मसअ्ला :- जिस शख़्स ने गवाहों का तज़िकया किया वह अगर रुजूअ़ कर जाये यानी कहे मै क्रूदन झूट बोला था वाकेंअ में गवाह काबिले शहादत न थे तो मरजूम (जो रज्म किया गया)की दियत उसे देनी पड़ेगी और अगर वह अपने कौल पर अड़ा है यानी कहता है कि गवाह काबिले शहादत है मगर वाकेंअ में काबिले शहादत नहीं तो बैतुलमाल से दियत दीजायेगी और गवाहों पर न

दियत है न हदे कज़फ़ (दुर्र मुख्तार) मसअ्ला: - गवाहों का तज़िक्या हुआ और रज्म कर दिया गया बाद को मालूम हुआ कि क़ाबिले

शहादत न थे तो बैतुल माल से दियत दीजाये (दुर मुख्तार)

मसअ्ला :- गवाहों ने बयान किया कि हम ने कस्दन उस तरफ नज़र की थी तो उस की वजह से फ़ासिक न होंगे और गवाही मक़बूल है कि अगर्चे दूसरे की शर्मगाह की तरफ़ देखना हराम है मगर बज़रूरत जाइज़ है लिहाज़ा ब-गर्ज़ अदा-ए-शहादत जाइज़ है जैसे दाई और ख़तना करने वाले और अ़मल देने वाले और तबीब को बवक़्ते ज़रूरत इजाज़त है और अगर गवाहों ने बयान किया कि हम ने मज़ा लेने के लिए नज़र की थी तो फ़ांसिक हो गये और गवाही क़ाबिले कबूल नहीं हा उन्नर मा मसअ्ला :- मर्द अपने मुहसन होने से इन्कार करे तो दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों की शहादत से एहसान साबित होगा या उस के बच्चा पैदा हो चुका है जब भी मुहसन है और अगर खलवत हो चुकी है और मर्च कहता है कि मैंने जौजा से वती की है मगर औरत इन्कार करती है तो मर्द मुहस्रन है और औरत नहीं (दुरें मुख्तार)

#### शराब पीने की हद का बयान।

بِنَابُهَا الَّذِيُنَ امْنُوا إِنَّمَا الْمَحْمُرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْاَنْصَابُ وَ الْازُلَامُ رِحُسْ مِنْ عَمَلِ الشَّيُظنِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمُ نَفُلِحُونَ٥ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيَظِنُ أَن يُوقِعَ بَيُنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبِغُضَاءَ فِي الْحَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَ يَصُدُّكُمْ عَنُ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلُوةِ ، فَهَلُ آنْتُمُ مُنْتَهُوُنَ٥ وَ اَطِيُعُوا اللَّهَ وَاَطِيُعُوا الرُّسُولَ وَاحُذَرُ وُاجِ فِانُ تَوَكَّيْتُمُ فَاعُلَمُوا آنَّمَا عَلَىٰ

رَسُوُلِنَا الْبَلغُ الْمُبِينُ٥

तर्जमा :- " ऐ ईमान वालो शराब और जुआ और बुत और तीरों से फाल निकालना यह सब नापाकी हैं शैतान के कामों से हैं उन से बचो ताकि फ़लाइ (कामयाबी)पाओ शैतान तो यही चाहती है कि शराब और जुए की वजह से तुम्हारे अन्दर अदावत और बुग्ज डाल दे और तुम को अलाह की याद और नमाज़, से रोक़ दे तो क्या तुम हो बाज़ आने वाले और इताअ़त करो अल्लाह की और रसूल की इताअत करो और परहेज़ करो और अगर तुम एअ्राज़ करोगे तो जान लो कि हमारे रसूल पर सिर्फ साफ तौर पहुँचा देना है"

बहारे शरीअत ---

शराब पीना हराम है और उस की वजह से बहुत से गुनाह पैदा होते हैं लिहाज़ा अगर उस को मआसी और वेहवाईयों की अस्ल कहा जाये तो बजा है अहादीस में उस के पीने पर निहायत सख्त वईदें आई हैं चन्द अहादीस ज़िक की जाती है।

हदीस न.1 :- तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व इब्ने माजा जाबिर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुजूर ने फरमाया जो चीज ज्यादा मिकदार में नशा लाये वह थोड़ी भी हराम है। हदीस न.2 :— अबूदाऊद उम्मे सलमा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि हुजूर ने मुसकिर और मुफ़तिर(यानी अअ्ज़ा को सुस्त करने वाली हवास को कुन्द करने वाली मसलन अफ़यून) से मनअ़ फ़रमाया। हदीस न.3 :- बुखारी व मुस्लिम व अबूदाऊद व तिर्मिजी व नसाई व बैहकी इब्ने उमर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया हर नशा वाली चीज़ ख़म्र है।(यानी ख़म्र के हुक्म में है)और हर नशा वाली चीज़ हराम है और जो शख़्स द्निया में शराब पिये और उस की मुदावमत करता हुआ मरे और तौबा न करे वह आख़िरत की

हदीस न.4 :- सहीह मुस्लिम में जाबिर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि हुजूर ने इरशाद क्रमाया हर नशा वाली चीज़ हराम है बेशक अल्लाह तआ़ला ने अहद किया है कि जो शख़्स नशा पियेगा उसे तीनतलुख़िबाल से पिलायेगा लोगों न अर्ज़ की तीनतुल ख़िबाल क्या चीज़ है फ्रमाया कि जहन्नियों का पसीना या उन का असारा (निचोड़)

हदीस न.5 :- सहीह मुस्लिम में है कि त़ारिक इब्ने सुवैद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु ने शराब के मुत्अ़िल्लक् सवाल किया हुजूर ने मनअ़ फ़रमाया उन्होंने अ़र्ज़ की हम तो उसे दवा के लिए बनाते हैं फ्रमाया यह दवा नहीं है यह तो खुद बीमारी है।

हदीस न. 6:- तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इन्ने ज़मर और नसाई व इन्ने माजा व दारमी ने अ़ब्दुल्लाह इने ज़मर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम ने फ्रमाया जो शख़्स शराब पियेगा उस की चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह उस की तौबा कबूल फरमायेगा फिर अगर पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी। उस के बाद तौबा करे तो कबूल है फिर अगर पिये तो चालीस रोज़ की नमाज कबूल न होगी उस के बाद तौबा करे तो अल्लाह कबूल फ्रमायेगा फिर अगर चौथी मरतबा पिये तो चालीस रोज़ की नमाज़ कबूल न होगी अब अगर तौबा करे तो अल्लाह उस की तौबा क़बूल नहीं फरमायेगा और नहरे ख़िबाल से उसे पिलायेगा।

हदीस न.7: - अबू दाऊद ने वैलम हुमैरी रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अ़र्ज़ की या रसूलल्लाह हम सर्द मुल्क के रहने वाले है और सख़्त सख़्त काम करते हैं और हम गेहूँ की शराब बनाते हें जिस की वजह से हमें काम करने की कूव्वत हासिल होती है और सर्दी का असर नहीं होता इरशाद फ्रमाया क्या उस में नशा होता है अर्ज़ की हाँ फ्रमाया तो उस से परहेज़ करो मैंने अर्ज़ की लोग उसे नहीं छोड़ेंगे फ्रमाया अगर न छोड़ें तो उन से क़िताल करो। हैदीस न.8 :- दारमी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने फ्रमाया वालिदैन की नाफ्रमानी करने वाला और जुआ खेलने वाला, और एहसान जताने वाला

बहारे शरीअत -और शराब की मुदावमत करने वाला जन्नत में दाख़िल न होगा।

हदीस न.9 :- इमाम अहमद ने अबू उमामा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया कि अल्लाह तआ़ला फ्रमाता है क्सम है मेरी इंज़्त की मेरा जो बन्दा शराब की एक घूँट भी पियेगा मैं उस को उतनी ही पीप पिलाऊँगा और जो बन्दा मेरे ख़ौफ़ से उसे छोड़ेगा मैं उस को हौज़े कुद्स से पिलाऊँगा।

हदीस न.10 :- इमाम अहमद व नसाई व बज़ार व हाकिम इब्ने उमर रिवयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत करते हैं कि हुजूर ने फ्रमाया तीन शख़्सों पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी शराब की मुदावमत करने वाला और वालिदैन की नाफ्रमांनी करने वाला और दंय्यूस जो अपने अहल में बे हयाई की बात देखे और मनअ़ न करे।

हदीस न.11 :- इमाम अहमद व अबू यअ्ला व इब्ने हब्बान व हाकिम ने अबू मूसा अशअ्री रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर ने फ्रमाया तीन शख़्स जन्नत में दाख़िल न होंगे शराब की मुदावमत करने वाला और कांत्रिअ रहम और जादू की तस्दीक करने वाला। हदीस न.12 :- इमाम अहमद ने इब्ने अब्बास से और इब्ने माजा ने अबू हुरैरा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुम से रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया शराब की मुदावमत करने वाला मरेगा तो खुदा से ऐसे मिलेगा जैसा बुत परस्त।

हदीस न.13 :- तिर्मिज़ी व इब्ने माजा ने अनस रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने शराब के बारे में दस शख़्सों पर लअ्नत की 1.बनाने वाला 2.और बनवाने वाला 3.और पीने वाला 4.और उठाने वाला 5.और जिस के पास उठा कर लाई गई 6.और पिलाने वाला 7.और बेचने वाला 8.और उस के दाम खाने वाला 9.और ख़रीद ने वाला 10.और जिस के लिए ख़रीदी गई।

हदीस न.14 :- तबरानी इब्ने अ़ब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि हुजूर ने फ़रमाया जो शख़्स अल्लाह और कि़यामत के दिन पर ईमान लाता है वह शराब न पीये और जो शख़्स अल्लाह और कियामत के दिन पर ईमान लाता है वह ऐसे दस्तर ख्वान पर न बैठे जिस पर शराब पी जाती है। हदीस न.15 :- हाकिम ने इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर ने फ़रमाया शराब से बचो कि वह हर बुराई की कुंजी है।

हदीस न.16: - इब्ने माजा व बैहकी अबूदाऊद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कहते हैं मुझे मेरे खलील सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने विस्यित फरमाई कि खुदा के साथ शिर्क न करना अगर्चे दुकड़े कर दिए जाओ अगर्चे जला दिए जाओ और नमाज़ फ़र्ज़ को क्स्दन तर्क न करना कि जो शख्स उसे कस्दन छोड़े उस से ज़िम्मा बरी है और शराब न पीना कि वह हर बुराई की कुन्जी है। हदीस न.17 :- इब्ने हब्बान व बहैकी हज़रत उसमान रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि फ्रमात हैं उम्मुलखहाइस(शराब)से बचो कि गुज़िश्ता ज़माने में एक शख़्स आबिद था और लोगों से अलग रहता था एक औरत उस पर फ़रेफ़ता हो गई उस ने उस के पास एक ख़ादिमा को भेजा कि गवाही के लिए उसे, बुला कर ला वह बुलाकर लाई जब मकान के दरवाज़ों में दाख़िल होता गया ख़ादिमा बन्द करती गई जब अन्दर के मकान में पहुँचा देखा कि एक ख़ुबसूरत औरत बैठी है और

उस के पास एक लड़का है और एक बर्तन में शराब है उस औरत ने कहा मैंने तुझे गवाही के लिए त्रस मा नहीं बुलाया है बल्कि इस लिए बुलाया है कि या इस लड़के को कत्ल कर या मुझ से ज़िना कर या शराब का एक प्याला पी अगर तूं इन बातों से इन्कार करता है तो मैं शोर करूँगी और तुझे रुसवा कर दूँगी जब उस ने देखा कि मुझे नाचार कुछ करना ही पड़ेगा कहा एक प्याला शराब का मुझे विलादे जब एक प्याला पी चुका तो कहने लगा और दे जब खूब पी चुका तो ज़िना भी किया और लड़कें को कत्ल भी किया लिहाज़ा शराब से बचो खुदा की क्सम ईमान और शराब की मुदावमत मर्द के सीने में जमअ नहीं होते करीब है कि उन में एक दूसरे को निकाल दे।

हदीस न.18 :- इब्ने मौला व इब्ने हब्बान अबू मालिक अशअरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं कि मेरी उम्मत में कुछ लोग शराब पियेंगे और उस का नाम बदलकर कुछ और रखेंगे और उन के सरों पर बाजे बजाये जायेंगे और गाने वालियाँ गायेंगी यह लोग ज़मीन में घंसा दिये जायेंगे और उन में के कुछ लोग बन्दर और सुअर बना दिये जायेंगे।

हदीस न.19 :- तिर्मिज़ी व अबू दाऊद ने मुआ़विया रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जो शराब पिये उसे कोड़े मारो और अगर चौथी मरतवा फिर पिये तो उसे कृत्ल कर डालो और यह हदीस जाबिर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से भी मरवी है वह कहते हैं कि चौथी बार हुजूर की खिदमत में शराब खोर लाया गया उसे कोड़े मारे और कृत्ल न किया यानी कृत्ल करना मन्सूख है।

हदीस न.20 :- बुखारी व मुस्लिम अनस रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने शराब के मुतअ़ल्लिक शाख़ों और जूतियों से मारने का हुक्म दिया। हदीस न.21 :- सहीह बुख़ारी में साइब इब्ने यज़ीद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी कहते हैं कि हुजूर के ज़माना में और हज़रत अबू बक्र के ज़माना-ए-ख़िलाफ़त में और हज़रते ज़मर के इब्तिदाई जमाना-ए-खिलाफ़ेत में शराबी लाया जाता हम अपने हाथों और जूतों और चादरों से उसे मारते फिर हज़रते ज़मर ने चालीस कोड़े का हुक्म दिया फिर जब लोगों में सरकशी हो गई तो अस्सी कोड़े का हुक्म दिया।

हदीस न.22 :- इमाम मालिक ने सौर इब्ने ज़ैद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हज़रत ज़मर रदियल्लाहु तआ़ला ने हद्दे ख़म्र के मुतअ़ल्लिक सहाबा से मशवरा किया हज़रते अ़ली रियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ्रमाया कि मेरी राय यह है कि उसे अस्सी कोड़े मारे जायें क्योंकि जब पियेगा नशा होगा और जब नशा होगा बेहूदा बकेगा और जब बेहूदा बकेगा इफतरा करेगा लिहाजा हज्रते उमर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु ने अस्सी कोड़ों का हुक्म दिया।

अहकामे फिक्हिया

बहारे शरीअत ----

मसअला :- मुसलमान, आकिल, बालिग, नातिक, गैर मुज़तर, बिला इकराहे शरई खम्र का एक क्तरा भी पीये तो उस पर हद काइम की जायेगी जब कि उसे उस का हराम होना मालूम हो काफ़िर मजनून या नाबालिग या गूँगे ने पी तो हद नहीं यूंहीं अगर प्यास से मरा जाता था और

कादरी दारुल इशाअतः

पानी न था कि पीकर जान बचाता और इतनी पी कि जान बच जाये तो हद नहीं और अगर पाना न था पर निर्मा है यूँहीं अगर किसी ने शराब पीने पर मजबूर किया यानी इकराहे शरह पाया गया तो हद नहीं शराब की हुरमत को जानता हो उस की दो सूरतें हैं एक यह कि वाकेंअ में उसे मालूम हो कि यह हराम है दूसरे यह कि दारुलइस्लाम में रहता हो तो अगर्चे न जानता हो हुक्स यही दिया जायेगा कि उसे मालूम है क्योंकि दारुलइस्लाम में जहल उज़ नहीं लिहाज़ा अगर हुपा पर पर कि । जा कर मुशर्रफ बइस्लाम हुआ और शराब पी और कहता है मुझे मालूम न था कि यह हराम है तो हद नहीं (दुर मुख्तार)

मसअला - शराब पी और कहता है मैंने दूध या शरबत उसे तसव्युर किया था या कहता है कि मुझे मालूम न था कि यह शराब है तो हद है और अगर कहता है मैंने उसे नबीज समझा था तो हद नहीं (कर) मसअ्ला :- अंगूर का कच्चा पानी जब खुद जोश खाने लगे और उस में झाग पैदा हो जाये उसे खुम्र कहते हैं उस के साथ पानी मिला दिया हो और पानी कम हो जब भी ख़ालिस के हुक्म में है कि एक कतरा पीने पर भी हद काइम होगी और पानी ज़्यादा है तो जब तक नशा न हो हद नहीं और अगर अँगूर का पानी पका लिया गया तो जब तक उसके पीने से नशा न हो हद नहीं और अगर ख़म्र का अर्क खींचा तो उस अर्क का भी वही हुक्म है कि एक क्तरा पर भी हद है(रहुल मुडताल)

मसअला: - खम्र के अलावां और शराबें पीने से हद उस वक्त है कि नशा आजाये (दुरं मुख्यार) मसअ्ला: - शराब पीकर हरम में दाख़िल हो तो हद है मगर जबकि हरम में पनाह ली तो हद नहीं और हरम में पी तो हद है दारुलहरब में पीने से भी हद नहीं (रदुल मुहतार)

मसअ्ला: - नशा की हालत में हद काइम न करें बल्कि नशा जाते रहने के बाद काइम करें और

नशा की हालत में काइम कर दी तो नशा जाने के बाद फिर इआ़दा करें (दुर मुख्यार) मसअला : - शराब खोर पकड़ा गया और उस के मुँह में अभी तक बू मौजूद है अगर्चे इफ़ाक़ा हो गया हो या नशे की हालत भें लाया गया और गवाहों से शराब पीना साबित हो गया तो हद है और अगर जिस वक्त उन्होंने पकड़ा था उस वक्त नशा था और बू थी मगर अदालत दूर है वहाँ तक लाते लाते नशा और बू जाती रही तो हद है जब कि गवाह बयान करें कि हम ने जब पकड़ा था

उस वक्त नशा था और बू थी (आलमगीरी)

मसअ्ला - नशा वाला अगर होश आने के बाद शराब पीने का खुद इक्रार करे और हुनूज़ रू

मौजूद है तो हद है और बू जाती रहने के बाद इक्रार किया तो हद नहीं (आलमगीरी) मसञ्जा:- नशा यह है कि बात चीत साफ न कर सके और कलाम का अकसर हिस्सा हज्यान

हो अगर्चे कुछ बातें ठीक भी हों (आलमगीरी दुरें मुख्तार)

मसअ्ला :- शराब पीने का सुबूत फकत मुँह में शराब की सी बद बू आने बल्कि के में शराब निकलने से भी न होगा यानी फ़क्त इतनी बात से कि बू पाई गई या शराब की कै की हद काइन न करेंगे कि हो सकता है हालते इज़ित्रार या इकराह में पी हो मगर बू या नशा की सूरत में तअ्ज़ीर करेंगे जब कि सुबूत न हो और उस का सुबूत दो मदों की गवाही से होगा और एक मर्द और दो औरतों ने शहादत दी तो हद काइम करने के लिए यह सुबूत न हुआ (दुरें मुख्तार रहुस मुहतार) मसअला :- काज़ी के सामने जब गवाहों ने किसी शख़्स के शराब पीने की शहादत दी तो काज़ी

कादरी दारुल इशाखत

उन से चन्द सवाल करेगा खम्र किस को कहते हैं? उस ने किस तरह पी अपनी ख्वाहिश से या इकराह की हालत में? कब पी? और कहाँ पी? क्योंकि तमादी की सूरत में या दारुलहरब में पीने से इकरार हुद नहीं जब गवाह इन उमूर के जवाब दे लें तो वह शख़्स जिस के ऊपर यह शहादत गुज़री रोक हर गण जाये और गवाहों की अदालत के मुतअ़िल्लिक सवाल करे अगर उन का आदिल होना साबित होजाये तो हद का हुक्म दिया जाये गवाहों का बज़ाहिर आदिल होना काफी नहीं जब तक उस की

बहारे शरीअत —

तक्ष्माः - गवाहों ने जब बयान किया कि उस ने शराब पी और किसी ने मजबूर न किया था तो उस का यह कहना कि मुझे मजबूर किया गया सुना न जायेगा (गहर)

भसअ्ला :- गवाहों में अगर बाहम इख़्तिलाफ़ हुआ एक सुरू का वक़्त बताता है दूसरा शाम का या एक ने कहा शराब पी दूसरा कहता है शराब की कै की या एक पीने की गवाही देता है और दूसरा उस की कि मेरे सामने इक्रार किया है तो सुबूत न हुआ और हद काइम न होगी(दुर्रे मुख्तार)मगर

मसञ्जला :- अगर खुंद इक्सर करता हो तो एक बार इक्सर काफी है हद काइम करदेंगे जब कि इक्रार होश में करता हो और नशा में इक्रार किया तो काफ़ी नहीं (दूर मुख्तार)

मसअ्ला :- किसी फ़ासिक के घर में शराब पाई गई या चन्द शख़्स एकटठे हैं और वहाँ शराब पीने बैठा करते हें अगर्चे उन्हें पीते हुए किसी नें नहीं देखा तो उन पर हद नहीं मगर सब को सज़ा दीजाये। (रद्दल मुहतार)

मसअ्ला : — उस की हद में अस्सी कोड़े मारे जायेंगे और गुलाम को चालीस और बदन के मृतफर्रिक हिस्सों में भारेंगे जिस तरह हद्दे जिना में बयान हुआ (दुरं मुख्यार)

मसअ्ला : - नशा की हालत में तमाम वह अहकाम जारी होंगे जो होश में होते हैं मसलन अपनी ज़ौजा को तलाक देदी तो तलाक होगई या अपना कोई माल बेचडाला तो बैअ हो गई सिर्फ चन्द बातों में उस के अहकाम अलाहिदा है 1.अगर कोई कलिमा-ए-कुफ बका तो उसे मुर्तद का हुक्म न देंगे यानी उस की औरत बाइन न होगी रहा यह कि इन्दल्लाह भी काफिर होगा या नहीं अगर क्रदन कुफ़ बका है तो इन्दल्लाह काफ़िर है वरना नहीं 2.जो हुदूद खालिस हक्कुल्लाह है उन का इक्रार किया तो इक्रार सुहीह नहीं इसी वजह से अगर शराब पीने का नशा की हालत में इक्रार किया तो हद नहीं 3.अपनी शहादत पर दूसरे को गवाह नहीं बना सकता 4.अपने छोटे बच्चा का महर मिस्ल से ज़्यादा पर निकाह नहीं कर सकता 5.अपनी नाबालिगा लड़की का महर मिस्ल से कम पर निकाह नहीं कर सकता 6 किसी ने होश के वक्त उसे वकील किया था कि यह मेरा सामान बेच दे और नशा में बेचा तो बैंअ न हुई 7.किसी ने होश में वकील किया था कि तू मेरी औरत को तलाक देदे और नशा में उस की औरत को तलाक दी तो तलाक न हुई(दुर मुख्यार रहुल मुख्यार)

मसअला :- भंग और अफ़यून पीने से नशा हो तो हद काइम न करेंगे मगर सज़ा दी जाये और उन में नशा की हालत में तलाक दी तो हो जायेंगी जब कि नशा के लिए इस्तिमाल की हो और अगर इलाज के तौर पर इस्तिमाल की हो तो नहीं (खुल मुहणर)

मसअ्ला :- हद मारी जा रही थी भाग गया फिर पकड़ कर लाया गया तो तमाद्दी आगई है तो

छोड़देंगे वरना बकाया पूरी करें और अगर दो बारा फिर पी और हद काइम करने के बाद है तो दूसरी मरतबा फिर हद काइम करें और अगर पहले बिलकुल नहीं मारी गई या कुछ कोड़े मारे थे कुछ बाकी थे तो अब दूसरी बार के लिए हद मारें पहली उसी में मुतादाख़िल हो गई(दुर पुकार पुत्र पुरुष)

#### हद्दे कज़फ़ का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है وَ الَّذِيْنَ يُوذُونَ الْمُومِنِينَ وَالْمُومِنْتِ بِغَيْرِمَا اكْتَسَبَوُا فَقَدِ احْتَمَلُوالِهُمَّا نَا وَ إِنْمًا مُبِينًا

तर्जमा :- "और जो लोग मुसलमान मर्द और औरतों को नाकर्दा बातों से ईज़ा देते हैं उन्होंने बुहतान और खुला हुआ गुनाह उठाया"

और फ्रमाता है

وَ الَّذِيْنَ يَرُمُونَ الْمُحْصِنْتِ ثُمَّ لَمُ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجُلِدُو هُمُ تَعْنِيْنَ حَلَدَةً وَ لَا يَقُبُلُوالَهُمْ شَهَادَةً أَبَدُالُ وَ أُولِيكَ هُمُ الفسِقُورُ ٥ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنُ ' بَعُدِ ذَلِكَ وَ أَصُلَحُوا فِإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥

तर्जमा :- "और जो लोग पारसा औरतों को तोहमत लगाते हैं फिर चार गवाह न लायें उन को अस्सी कोड़े मारो और उन की गवाही कभी कबूल न करो वह और लोग फासिक हैं मगर वह कि उस के बाद तौबा करें और अपनी हालत दुरुस्त कर लें तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है"

सहीह मुस्लिम शरीफ में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी कि हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख़्स अपने ममलूक पर ज़िना की तोहमत लगाये कियामत के दिन उस पर हद लगाई जायेगी मगर जब कि वाकेंअ़ में वह गुलाम वैसा ही है जैसा उस ने कहा अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक इकरमा से रिवायत करते हैं वह कहते हैं एक औरत ने अपनी बान्दी को जानिया कहा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा ने फ्रमाया तूने ज़िना करते देखा है उस ने कहा नहीं फ़रमाया कसम है उसकी जिसके कब्ज़े में मेरी जान है कियामत के दिन उस की वजह से लोहे के अस्सी कोड़े तुझे मारे जायेंगे।

मसअ्ला :- किसी को ज़िना की तोहमत लगाने को क़ज़फ़ कहते हैं और यह कबीरा गुनाइ है यूँहीं लवात्त की तोहमत भी कबीरा गुनाह है मगर लवात्त की तोहमत लगाई तो हद नहीं बल्कि तअ्ज़ीर है लवातृत और ज़िना की तोहमत लगाने वाले पर हद है हद्दे कृज़फ़ आज़ाद पर अस्सी कोड़े हैं और गुलाम पर चालीस (दुरं मुख्तार रहल मुहतार)

मसअला :- ज़िना के अ़लावा और किसी गुनाह की तोहमत को क़ज़फ़ न कहेंगे न उस पर हा है अल्बत्ता बाज सूरतों में तअ्जीर है जिस का बयान इन्शाअल्लाह तआ़ला आयेगा (बहर)

मसअ्ला :- कुज़फ़ का सुबूत दो मदौं की गवाही से होगा या उस तोहमत लगाने वाले के इक्सर से और इस जगह औरतों की गवाही या शहादत अलश्शहादत काफ़ी नहीं बल्कि एक काज़ी ने अगर दूसरे काज़ी के पास लिख भेजा कि मेरे नज़दीक क़ज़फ़ का सुबूत हो चुका है और किताबुल काज़ी के शराइत भी पाये जायें जब भी यह दूसरा काज़ी हद्दे कज़फ काइम नहीं कर सकता यूँही अगर काज़िफ ने क़ज़फ़ से इन्कार किया और गवाहों से सुबुत न हुआ तो उस से हलफ़ न लेंगे और अगर उस पर हल्फ़ रखा गया और उस ने क्सम खाने से इन्कार कर दिया ती

बहारे शरीअत —

हुद काइम न करेंगे और अगर गवाहों में बाहम इखितलाफ़ हुआ एक गवाह कज़फ का कुछ वक़्त इद पार बताता है और दूसरा गवाह दूसरा वक्त कहता है तो यह इख्तिलाफ मोअ्तबर नहीं यानी हद जारी करेंगे और अगर एक ने कज़फ़ की शहादत दी और दूसरे ने इक्सर की या एक कहता है मसलन क्षारिसी जबान मेंतोहमत लगाई और दूसरा यह बयान करता है कि उर्दू में तो हद नहीं (खुल मुहतार) मसअ्ला :- जब इस किस्म का दअ्वा काज़ी के यहाँ हुआ और गवाह अभी नहीं लाया है तो तीन दिन तक काजिए को महबूस (कैंद) रखेंगे और उस शख़्स से गवाहों का मुतालबा होगा अगर तीन दिन के अन्दर गवाह लाया फ़बिहा वरना उसे रिहा करदेंगे (दूर मुख्तार)

मसअला :- तोहमत लगाने वाले पर हद वाजिब होने के लिए चन्द शर्ते हैं जिस पर तोहमत लगाई वह मुसलमान आकिल, बालिंग, आजाद, पारसा हो और तोहमत लगाने वाले का न वह लड़का हो न पोता और न गूँगा हो, न ख़स्सी, न उस का अज़्व तनासुल जड़ से कटा हो, न उस ने निकाह कासिद के साथ वती की, और अगर औरत को तोहमत लगाई तो वह ऐसी न हो जिस से वती न की जा सके, और वक्ते हद तक वह शख़्स मुहसन हो लिहाज़ा मआज़ल्लाह कज़फ़ के बाद मुरतद हो गया या मजनून या बोहरा हो गया या वती हराम की या गूँगा हो गया तो हद नहीं (आलम्मीरी)

मसअ्लाः — जिस औरत को उस ने तीन तलाकें या तलाके बाइन दी और ज़माना⊸ए-इद्दत में उस से वती की या किसी लौन्डी से वती की फिर उस के ख़रीदने या उस से निकाह करने का दआ्वा किया या मुश्तरक लौन्डी थीं उस से वती की या किसी औरत से जबरन ज़िना किया या ग़लती से ज़ौजा के बदले दूसरी औरत उस के यहाँ रुखसत कर दी गई और उस ने उस से वती की या जुमाना-ए-कुफ में ज़िना किया था फिर मुसलमान हुआ या हालते जुनून में ज़िना किया या जो बान्दी उस पर हमेशा के लिए हराम थी उस से वती की या जो बान्दी उस के बाप की मोतूहा (जिस से वती की हो)थी उसे उस ने ख़रीदा और वती की वा उस की माँ से उस ने ख़ुद वती की थी अब इस लड़की को ख़रीदा और वती की इन सब सूरतों में अगर किसी ने उस शख़्स पर ज़िना की तोहमत लगाई तो उस पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :- हुर्रा उस के निकाइ में है उस के होते हुए बान्दी से निकाइ किया या ऐसी दो औरतों को निकाह में जमअ् किया जिन का जमअ् करना हराम था दो बहनें या फूफी भतीजी और वती की या उस के निकाइ में चार औरतें मौजूद हैं और पाँचवीं से निकाइ कर के जिमाओं किया या किसी औरत से निकाइ कर के वती की बाद को मालूम हुआ कि यह औरत मुसाहिरत की वजह से उस पर हराम थी फिर किसी ने ज़िना की तोहमत लगाई तो लगाने वाले पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअला :- किसी औरत से बगैर गवाहों के निकाह किया या शौहर वाली औरत से जान बूझ कर निकाह किया या जान बूझ कर इद्दत के अन्दर या उस औरत से निकाह किया जिस से निकाह हराम है और उन सब सूरतों में वती भी की तो तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं (आलमगीरी)

मसअला :- जिस औरत पर हद्दे ज़िना क़ाइम हो चुड़ी है उस को किसी ने तोहमत लगाई या ऐसी औरत पर तोहमत लगाई जिस में ज़िना की अलामत मौजूद है मसलन मियाँ बीवी में काज़ी ने लिआन कराया और बच्चा का नसब बाप से मुन्कत्र कर के औरत की तरफ मन्सूब कर दिया या अरित के बच्चा है जिस का बाप मालूम नहीं तो उन सब सूरतों में तोहमत लगाने वाले पर हद नहीं

और अगर लिआन बग़ैर बच्चा के हुआ या बच्चा मौजूद था मगर उस का नसब बाप से नहीं काटा या नसब भी काट दिया मगर बाद में शौहर ने अपना झूटा होना बयान किया और बच्चा बाप की

तरफ मन्सूब कर दिया गया तो उन सूरतों में औरत पर तोहमत लगाने से हद है (आलमगीरी) प्रसम् ना पूर्व को उस ने शहवत के साथ छुआ या शर्मगांह की तरफ शहवत के साथ भसअ्ला :- जिस औरत को उस ने शहवत के साथ छुआ या शर्मगांह की तरफ शहवत के साथ नज़र की अब उस की माँ या बेटी को ख़रीद कर या निकाह कर के वती की या जिस औरत को उस के बाप या बेटे ने उसी तरह छुआ या नज़र की थी उस को उस ने ख़रीद कर या निकाह कर

के वती की और किसी ने ज़िना की तोहमत लगाई तो उस पर हद है (आलमगीरी) मसअला :- अपनी औरत से हैज़ में जिमाओं किया या औरत से ज़िहार किया और बगैर कफ़्ज़ारा दिए जिमाअ किया या औरत रोज़ा दार थी और शौहर को मालूम भी था और जिमाअ किया तो इन

सूरतें में तोहमत लगाने वाले पर हद है (आलमगीरी) मसअ्ला:- ज़िना की तोहमत लगाई और हद काइम होने से पहले उस शख़्स ने ज़िना किया जिस पर तोहमत लगाई या किसी ऐसी औरत से वती की जिस से वती हराम थी या मआज़ल्लाह मुरतद

हो गया अगर्चे फिर मुसलमान हो गया तो इन सब सूरतों में हद साकित हो गई (बहर) मसअ्ला :- हद्दे कृज़फ उसे वक्त काइम होगी जब सरीह लफ्ज़ ज़िना से तोहमत लगाई मसलन तू ज़ानी है, या तूने ज़िना किया, तू ज़िना कार है, और अगर सरीह लफ़्ज़ न हो मसलन यह कि तूने वती हराम की, या तूने हराम तौर पर जिमाअ किया, तो हद नहीं और अगर यह कहा कि मुझे खबर मिली है कि तू ज़ानी है या मुझे फुलाँ ने अपनी शहादत पर गवाह बनाया है कि तू ज़ानी है या कहा तू फुलों के पास जाकर उस से कह कि तू ज़ानी है और क़ासिद ने यूँहीं जाकर कह दिया तो

हद्द नहीं (दुरं मुख्तार, रदुल मुहतार) मसअ्ला :- अगर कंहा कि तू अपने बाप का नहीं या उस के बाप का नाम ले कर कहा कि तू फुलाँ का बेटा नहीं हांलाँकि उस की माँ पाक दामन औरत है अगर्चे यह शख़्स जिस को कहा गया कैसा ही हो तो हद है जब कि यह अल्फाज गुस्सा में कहे हों और अगर रज़ा मन्दी में कहे तो हर नहीं क्योंकि उसके यह मञ्जूना बन सकते हैं कि तू अपने बाप से मुशाबा नहीं मगर पहली सूरत में शर्त यह है कि जिस पर तोहमत लगाई वह हद का तालिब हुआ अगर्चे तोहमत लगाने के वक्त वहाँ मौजूद न था और अगर कहा कि तू अपने बाप माँ का नहीं या तू अपनी माँ का नहीं तो हद नहीं।हा उक्का मसअ्ला :- अगर दादा या, चचा या मामूँ या मुख्बी का नाम लेकर कहा कि तू उस का बेटा है ते हइ नहीं क्योंकि उन लोगों को भी मजाज़न बाप कह दिया करते हैं(दुर्र मुख्रार)

मसअला : – किसी शख़्स को उस की कौम के सिवा दूसरी कौम की तरफ निस्बत करना ग कहना कि तू उस कौम का नहीं है सबबे हद नहीं फिर अगर किसी जलील कौम की तरफ निखत किया तो मुस्तहके तअ्ज़ीर है जब कि हालते गुस्सा में कहा हो कि यह गाली है और गाली में सज़ है (दुरें मुख्तार, रहुल मुहतार)अगर किसी शख़्स ने बहादुरी का काम किया उस पर कहा कि यह पठान है तो उस में कुछ नहीं कि यह न तोहमत है न गाली।

मसअ्ला :- किसी अफ़ीफ़ा औरत को रन्डी या कस्बी कहा तो यह क्ज़फ़ है और हद का मुस्तहक है कि यह लफ़्ज़ उन्हीं के लिए हैं जिन्होंने जिना को पेशा कर लिया है।

मसअला: - वलदुजिज़ना या ज़िना का बच्चा कहा या औरत को ज़ानी कहा तो हद है और अगर क्रस्त्र्या को हराम ज़ादा कहा तो हद नहीं क्योंकि उस के यह मञ्ना है कि वती-ए-हराम से पैदा किसा ना होना के लिए जिना होना ज़रूर नहीं इस लिए कि हैज में बती हराम है और जब हुआ जार अपनी औरत से हैं तो जिना नहीं (दुरें मुख्तार) और हराम जादा में हद न होने की यह वजह भी है अपना जार कि ज़र्फ में बाज़ लोग शरीर के लिए यह लफ़्ज़ इस्तिमाल करते हैं यूँहीं हरामी या हैज़ी बच्चा या

वलपुरार मसअ्ला:— औरत को अगर जानवर, बैल, घोड़े, गघे, से फेअ़ल कराने की गाली दी तो उस में

मसअ्ला :- जिस को तोहमत लगाई वह अगर मुतालबा करे तो हद काइम होगी वरना नहीं यानी उस की ज़िन्दगी में दूसरे को मुतालबा का हक नहीं अगर्चे वह मौजूद न हो कहीं चला गया हो या तोहमत के बाद मरगया बल्कि मुतालबा के बाद चन्द कोड़े मारने के बाद इन्तिकाल हुआ तो बाकी सांकित है हाँ अगर उस का इन्तिकाल हो गया और उस के बुरसा में वह शख़्स मुतालया करे जिस के नसब पर उस तोहमत की वजह से हुई आता है नो उस के मुतालबा पर भी हद काइम कर दी जायेगी मसलन उस के दादा या दादी या बाप या माँ या बेटा या बेटी पर तोहमत लगाई और जिसे तोहमत लगाई मर चुका है तो उस को मुतालबा का हक है वारिस से मुराद वही नहीं जिसे तरका पहुँचता है बल्कि महजूब या महरूम भी मुतालबा कर सकता है मसलन मय्यत का बेटा अगर मुतालबा न करे तो पोता मुतालबा कर सकता है अगर्चे महजूब है या उस वारिस ने अपनी मोरिस को मार डाला है या गुलाम या काफिर है तो उन को मुतालबा का इस्तिहकाक है अगर्चे महरूम है गूँहीं नवासा और नवासी को भी मुतालबा का हक है (दूर मुख्यार आसनगरी)

मसअला :- क्रीबी रिश्तेदार ने मुतालबा न किया या मुआफ कर दिया तो दूर के रिश्ते वाले का हक् साकित न होगा बल्कि यह मुतालबा कर सकता है (दूर मुख्यार)

मसअ्ला :- किसी के बाप और माँ दोनों पर तोहमत लगाई और दोनों मरचुके हैं तो उस के मुतालबा पर हद काइम होगी मगर एक ही हद होगी दो नहीं यूँही अगर वह दोनों ज़िन्दा है जब भी दोनों के मुतालबा पर एक ही हद होगी कि जब चन्द हद्दें जमअ़ हों तो एक ही काइम की जायेगी(दर मुक्तार खुन मुक्तार) मसअ्ला : — किसी पर एक ने तोहमत लगाई और हद काइम हुई फिर दूसरे ने तोहमत लगाई तो दूसरे पर भी हद काइम करेंगे (आलग्गीरी)

मसञ्जला :- अगर चन्द हद्दें मुख्तलिफ किस्स की जमञ्जू हों मसलन उस ने तोहमत भी लगाई है और शराब भी पी और चोरी भी की और ज़िना भी किया तो सब हद्दें काइम कीजायेंगी मगर एक साथ सब काइम न करें कि उस में हलाक हो जाने का खौफ़ है बल्कि एक काइम करने के बाद इतने दिनों उसे क़ैद में रखें कि अच्छा हो जाये फिर दूसरी क़ाइम करें और सब से पहले हदे क्ज़फ़ जारी करें उस के बाद इमाम को इख़्तियार है कि, पहले ज़िना की हद काइम करें या चोरी की बिना पर हाथ पहले काटें यानी उन दोनों में तकदीम व ताख़ीर का इंख़ितयार है फिर सब के बाद शराब पीने की हद मारें (दुर मुख्तार)

मसअला :- अगर किसी ने किसी की आँख भी फोड़ी है और वह चारों चीज़ें भी की हैं तो पहले

आँख फोड़ने की सज़ा दी जाये यानी उस की भी आँख फोड़ दी जाये फिर हद्दे क्ज़फ़ काइम की जाये उस के बाद रज्म कर दिया जाये अगर मुहसन हो और बाकी हद्दें साकित और मुहसन न हो तो उसी तरह अमल करें और अगर एक ही किस्म की चन्द हदें हों मसलन चन्द शख़्सों पर तोहमत लगाई या एक शख्स पर चन्द बार तो एक हद है हाँ अगर पूरी हद काइम करने के बाद फिर दूसरे शख्स पर तोहमत लगाई तो अब दोबारा हद काइम होगी और अगर उसी पर दोबारा तोहमत हो तो नहीं (दुरें मुख्तार)

मसअ्ला :- बाप ने बेटे पर ज़िना की तोहमत लगाई या मौला ने गुलाम पर तो लड़के या गुलाम को मुतालबा का हक नहीं यूँहीं माँ या दादा दादी ने तोहमत लगाई यानी अपनी असल से मुतालबा नहीं कर सकता यूँहीं अगर मरी ज़ौजा पर तोहमत लगाई तो बेटा मुतालबा नहीं कर सकता हाँ अगर उस औरत का दूसरा ख़ाविन्द से लड़का है तो यह लड़का या औरत का बाप है तो यह मुतालबा कर सकता है (आलमगीरी)

मसञ्जला :- तोहमतं लगाने वाले ने पहले इक्रार किया कि हाँ तोहमत लगाई है फिर अपने इक्शर से रुजूअ़ कर गया यानी अब इन्कार करता है तो अब रुजूअ़ मोअ़तबर नहीं यानी मुतालबा हो तो हद काइम करेंगे यूँहीं अगर बाहम सुलह कर लें और कुछ मुआविजा लेकर मुआफ कर दें या बिला मुआविज़ा मुआफ़ कर दे तो हद मुआफ़ न होगी यानी अगर फिर मुतालबा करे तो कर सकता है और मुतालबा पर हद काइम होगी (फ़ल्डूल कदीर वगैरा)

मसअला :- एक शख़्स ने दूसरे से कहा तू ज़ानी है उसने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि तू है तो दोनों पर हद है कि हर एक ने दूसरे पर तोहमत लगाई और एक ने दूसरे को ख़बीस कहा दूसरे ने कहा नहीं बल्कि तू है तो किसी पर सज़ा नहीं कि उस में दोनों बराबर होगये और तोहमत में चुँकि हक्कुल्लाह गालिब है लिहाज़ा हद साकित न होगी कि वह अपने हक को साकित कर सकते हैं हक्कुल्लाह को साकित करना उन के इख्तियार में नहीं(बहर कौरा)

मसअला :- शौहर ने औरत को ज़ानिया कहा औरत ने जवाब में कहा कि नहीं बल्कि तू औरत पर हद है मर्द पर नहीं और लिआ़न भी न होगा कि हद्दे क्ज़फ् के बाद औरत लिआ़न के क्वित न रही और अगर औरत ने जबाब में कहा कि मैंने तेरे साथ जिना किया है तो हद व लिआन कुछ नहीं कि उस कलाम के दो एहतिमाल हैं एक यह कि निकाह के पहले तेरे साथ ज़िना किया दूसरा यह कि निकाह के बाद तेरे साथ हम बिस्तिरी हुई। और उस को ज़िना से तअ्बीर किया तो जब कलान मोहतमिल (दो मअ्ना में शक हो कि कौन सा मुराद है) है तो हद साकित, हाँ अगर जवाब में औरत ने तस्रीह कर दी कि निकाह से पहले मैंने तेरे साथ ज़िना किया तो औरत पर हद है और आर अजनबी औरत से मर्द ने यह बात कही और उस औरत ने यही जवाब दिया तो औरत पर हह है कि वह ज़िना का इक्रार क्रती है और मर्द पर कुछ नहीं। (दुर मुख्तार, रहुल मुहतार)

मसञ्जला :- ज़िना की तोहमत लगाई और चार गवाह ज़िना के पेश कर दिए या मकजूफ ने ज़िना का चार बार इक्रार कर लिया तो जिस पर तोहमत लगाई है उस पर ज़िना की हद काइम की जायेगी और तोहमत लगाने वाला बरी है और अगर फिलहाल गवाह लाने से आजिज़ है और मुहलत माँगता है कि वक्त दिया जाये तो शहर से गवाह तलाश कर लाऊँ तो उसे कचहरी के वल

- कादरी दारुल इशाअत

तक मुहलत दी जायेगी और खुद उसे जाने न देंगे बल्कि कहा जायेगा कि किसी को मेजकर तक उपने जार वार फ़ासिक गवाह पेश कर दिए तो सब से हद साकित है न काज़िफ पर

हर ए मसअ्ला :- किसी ने दअ्वा किया कि मुझ पर फुलाँ ने जिना की तोहमत लगाई और सुबूत में दो मसञ्जू किए मगर गवाहों के मुख़्तिलिफ़ बयान हुए एक कहता है फुलाँ जगह तोहमत लगाई दूसरा दूसरी जगह का नाम लेता है तो हद्दे क्ज़फ़ काइम करेंगे (आलमगीरी) मसअला: — हद्दे कज़फ़ में सिवा पोस्तीन और रूई मरे हुए कपड़े के कुछ न उतारें (बहर)

मसअला : — जिस शख़्स पर हुई कज़फ़ काइम की गई उस की गवाही किसी मुआ़मला में मक़बूल नहीं हाँ इबादात में कबूल करलेंगे यूँहीं अगर काफिर पर हद कज़फ़ जारी हुई तो काफिरों के खिलाफ भी उस की गवाही मकबूल नहीं हाँ अगर इस्लाम लाये तो उस की गवाही मकबूल है अगर कुफ़ के ज़माना में तोहमत लगाई और मुसलमान होने के बाद हद काइम हुई तो उस की गवाही भी कभी किसी मुआमला में मक्बूल नहीं यूँहीं गुलाम पर हदे क्ज़फ़ जारी हुई फिर आज़ाद हो गया तो गवाही मकबूल नहीं और अगर किसी पर हद काइम की जारही थी और दरमियान में भाग गया तो अगर बाद में बाक़ी हद पूरी कर ली गई तो अब मक़बूल नहीं और पूरी नहीं की गई तो मक़बूल है हद काइम होने के बाद अपनी सच्चाई पर चार गवाह पेश किए जिन्होंने ज़िना की शहादत दी तो अब इस तोहमत लगाने वाले की गवाही आइन्दा मकबूल होगी (आलगगैरी)

मसअ्ला : - बेहतर यह है, कि जिस पर तोहमत लगाई गई मुतालबा न करे और अगर दअ्वा कर दिया तो काज़ी के लिए मुस्तहब यह है कि जब तक सुबूत न पेश हो मुद्दई को दर गुज़र करने की तरफ तवज्जह दिलाये (आलमगीरी)

#### तअज़ीर का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है

बहारे शरीअत ——

يَا يُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِنْ فَوْمٍ عَسْ آلُ يَكُونُوا عَيْرًا مِنْهُموَ لَا نِسَاءٌ مِنْ يُسْاءِ عَسْنَ آلُ يَكُنُ خَيْرًا مِنْهُنْ وَ لَا تَلْيِزُوُا آنْفُسَكُمُ وَ لَا تَنَابَزُوُا بِا لَآلُقَابِ طَ بِعُسَ الِاسُمُ الْفُسُوَقُ بَعُدَ الْإِيْمَانِ وَ مَنُ لَمُ يَتُبُ فَٱلْفِكَ هُمُ الظَّلِمُوُنَ٥ तर्जमा :- 'ऐ ईमान वालो न मर्द मर्द से मसख़रापन करें अजब नहीं वह उन हैंसने वालों से बेहतर हों और नऔरतें औरतों से दूर नहीं कि वह उन से बेहतर हों और आपस में त्अना न दो और बुरे लेकबों से न पुकारों कि ईमान के बाद फासिक कहलाना बुरा नाम है और जो तौबा न करे वही जालिम है

तिर्मिज़ी ने अ़ब्दुल्लाह इब्ने अ़ब्बास रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि हजूर अकृदस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया जब एक शख़्स दूसरे को यहूदी कह कर कारे तो उसे बीस कोड़े मारो और मुखन्तस कहकर पुकारे तो बीस मारो और अगर कोई अपने किरिम से (वह जिन से निकाह हराम है) ज़िना करे तो उसे कृत्ल कर डालो बैहकी ने रिवायत की कि हजरते अमीरुलमोमिनीन अली रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने फ्रमाया कि अगर एक शख्स दूसरे

बहारे शरीअत -

को कहे ऐ काफिर, ऐ ख़बीस, ऐ फ़ासिक, ऐ गधे तो उस में कोई हद मुक्रिर नहीं हाकिम को इख़्तियार है जो मुनासिब समझे सज़ा दे बैहकी नोअमान इब्ने बशीर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुजूर अकदस सल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जो शख्स गैर हद को हद तक पहुँचादे(यानी वह सज़ा दे जो हद में है)वह हद से गुज़रने वालों में है।

मसअला :- किसी गुनाह पर बग़र्ज़ तादीब जो सज़ा दी जाती है उस को तअज़ीर कहते हैं शरअ ने उस के लिए कोई मिक्दार मुअय्यन नहीं की है बल्कि उस को काज़ी की राए पर छोड़ा है जैसा मोक्अ हो उस के मुताबिक अमल करे तअ्जीर का इख्तियार सिर्फ बादशाहे इस्लाम ही को नहीं बल्कि शौहर बीवी, को आका गुलाम को, माँ बाप अपनी औलाद को, उस्ताज शागिर्द को, तअज़ीर कर सकता है(रदुल मुहतार वगैरा)इस ज़माना में कि हिन्दुस्तान में इस्लामी हकूमत नहीं और लोग बे घड़क बिला खौफ़ व ख़त्र मआ़सी करते और उन पर इसरार करते हैं और कोई मनअ़ करे तो बाज़ नहीं आते अगर मुसलमान मुत्तिफिक होकर ऐसी सज़ाएं तजवीज़ करें जिन से इब्रत हो और यह बेबाकी और जुरअ्त का सिलसिला बन्द हो जाये तो निहायत मुनासिब व अनसब होगा। बाज़ कौमों में बाज़ मआसी पर ऐसी सज़ाए दी जाती हैं मसलन हुक्का पानी उस का बन्द कर देते हैं और न उस के यहाँ खाते न अपने यहाँ उस को खिलाते हैं जब तक तौबा न कर ले और उस की वजह से उन लोगों में ऐसी बातें कम पाई जाती हैं जिन पर उन के यहाँ सज़ा हुआ करती है मगर काश वह तमाम मआ़सी कें इनसिदाद रोकथाम में ऐसी ही कोशिश करते और अपने पंचायती क़ानून की छोड़ कर शरअ़ मुत़हहर के मुवाफ़िक फ़ैसला देते और अहकाम सुनाते तो बहुत बेहतर होता नीज़ दूसरी क़ौमें भी अगर उन लोगों से सबक़ हासिल करें और यह भी अपने अपने मुवाफ़िक़ इक़्तिदार में ऐसा ही करें तो बहुत मुमकिन है कि मुसंलमानों की हालत दुरुस्त हो जाये बल्कि एक ही खा अगर अपने दीगर मुआमलात व मुनाजआ़त में भी शरअ मुतहहर का दामन पकड़ें और रोज़ मर्रा की तबाह कुन मुक्दमा बाजियों से दस्त बरदारी करें तो दीनी फाइदे के अलावा उन की दुनियावी हालत भी संमल जांये और बड़े फ्वाइद हासिल करें मुक्दमा बाज़ी के मसारिफ से ज़ेर बार भी न हों और उस सिलसिले कें दराज़ होने से बुग्ज़ व अदावत जो दिलों में घर कर जाती है उस से भी

महफूज़ रहें। मसअ्ला :- गुनाहों की मुख्तलिफ हालतें हैं कोई बड़ा कोई छोटा और आदमी भी मुख्तलिफ किस के हैं कोई हयादार वा इज़्ज़त और गैरत वाला होता है बाज़ बेबाक दिलैर होते हैं लिहाज़ा काज़ी जिस मौके पर जो तअ्जीर मुनासिब समझे वह अमल में लाये कि थोड़े से जब काम निकले ते

मसअ्ला :- सादात व उलमा अगर वजाहत व इज़्ज़त वाले हों कि कबीरा तो कबीरा सगीरा भी ज्यादा की क्या हार्जत (खुल मुहतार बहर) नादिरन या बतौर लग़ज़िश उन से सादिर हो तो उन की तअ़्ज़ीर अदना दर्जा की होगी कि काज़ी उन से अगर इतना ही कह दे कि आप ने ऐसा किया ऐसों के लिए इतना कहदेना ही बाज़ आने हैं लिए काफी है और अगर यह लोग इस सिफ्त पर न हों बल्कि उन के अत्वार खराब हो गये हैं। मसलन किसी को इस कद्र मारा कि ख़ूना खून हो गया या चन्द बार जुर्म का इरतिकाब किया य

शराब ख़ोरी के जलसा में बैठता है या लवातत में मुबतला है तो अब जुर्म के लाइक सज़ा दी जायेगी ऐसी सूरतों में दुर्र लगाये जाये या कैंद्र किया जाये उन उलमा व सादात के बाद दूसरा मरतवा ज़मीनदार व ताजिरों और मालदारों का है कि उन पर दअ्वा किया जायेगा और दरबारे काज़ी में तलब किए जायेंगे फिर काज़ी उन्हें तम्बीह करेगा कि क्या तुम ने ऐसा किया है ऐसा न करो तीसरा दर्जा मुतवस्सित लोगों का है यानी बाज़ारी लोग कि ऐसे लोगों के लिए केंद्र है चौथा दर्जा जलीलों और कमीनों का है कि उन्हें मारा भी जाये मगर जुर्म जब इस काबिल हो जब ही यह

मसअ्ला :- तअ्ज़ीर की बाज़ सूरतें यह हैं कि क़ैद करना, कोड़े मारना, गोशमाली करना, डाँटना तूर्शरूई से उस की तरफ़ गुस्सा की नज़र करना(जैलई)

मसअ्ला :- अगर तअ्ज़ीर ज़र्ब से हो तो कम तीन अज़ कम कोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा उंतालीस कोड़े लगाए जायें उस से ज़्यादा की इजाज़त नहीं यानी काज़ी की राए में अगर दस, कोड़ों की ज़रूरत मालूम हो तो दस, बीस की हो तो बीस, तीस की हो तो तीस लगाये यानी जितने की ज़रूरत महसूस करता हो उस से कमी न करे हाँ अगर चालीस या ज़्यादा की ज़रूरत मालूम होती है तो उंतालीस से ज़्यादा न मारे बाकी के बदले दूसरी सज़ा करे मसलन क़ैद करदे कम अज़ कम तीन कोड़े यह बाज़ मुतून का कौल है और इमाम इने हुमाम वगैरा फ्रमाते हैं कि अगर एक कोड़ा मारने से काम चले तो तीन की कुछ हाजत नहीं और यही क्रीने क्यास भी है (खुल मुहतार)

मसअ्ला :- अगर चन्द कोड़े मारे जायें तो बदन पर एक ही जगह मारे और बहुत से मारने हों तो मुतफर्रिक जगह मारे जायें कि अज़्द बेकार न हो जाये (दूर मुक्तार)

मसअ्ला :- तअ्ज़ीर बिलमाल यानी जुर्माना लेना जाइज़ नहीं अगर देखे कि बग़ैर लिए बाज़ न आयेगा तो वुसूल कर ले फिर जब उस काम से तौबा कर ले वापस देदे (बहुर वगैरा)पन्चायः. में भी बाज़ कौमें बाज़ जगह जुरमाना लेती हैं उन्हें उस से बाज़ आना चाहिए।

मसअ्ला :- जिस मुसलमानं ने शराब बेची उस को सज़ा दी जाये यूँहीं गवय्या और नाचने वाले और मुख़न्नस् और नोहा करने वाली भी मुस्तहके तअ्ज़ीर है मुक़ीम बिला उज़े शरई रमज़ान का रोज़ा न रखे तो मुस्तहके तअ्ज़ीर है और यह अन्देशा हो कि अब भी नहीं रखेगा तो क़ैद किया जाये (आसमगीरी)

मसअ्ला :- कोई शख़्स किसी की औरत या छोटी लड़की को भगा लेगया और उस का किसी से निकाह कर दिया तो उस पर तअ्ज़ीर है इमाम मुहम्मद रहमतुल्लाहि तआ़ला अलैहि फ्रमाते हैं कि कैंद किया जाये यहाँ तक कि मरजाये या उसे वापस करे (आलमगीरी)

मसअला : - एक शख़्स ने किसी मर्द को अजनबी औरत के साथ ख़ल्वत में देखा अगर्चे फ़ेअ़ल क्बीह में मुबतला न देखा तो चाहिए कि शोर करे या मारपीट करने से भाग जाये तो यही करे और अगर इन बातों का उस पर असर न पड़े तो अगर कत्ल कर सके तो कत्ल कर डाले और औरत जस के साथ राज़ी है तो औरत को भी मारडा़ले यानी जस के मारडालने पर किसास नहीं यूंहीं अगर औरत को किसी ने ज़बरदस्ती पकड़ा और किसी तरह उसे नहीं छोड़ता और आबरु जाने का गुमान है तो औरत से अगर हो सके उसे मारडाले (बहर इर्र मुख्यार)

कादरी दारुल इशाअत

993

बहार शराअत — विश्व करते देखा और चिल्लाने या शोर करने या गारपीट करने पर भी क मसअला :- चार का चारा पर पर में नाच रंग शराब खोरी की मिल्लिक के नहीं आता ता करल पर पर में नाच रंग शराब खोरी की मिलिस ही उस कबीरा गुनाह करने वाले का है और जिस घर में नाच रंग शराब खोरी की मिलस ही उस क कबीरा गुनाह करने पार पड़ें और खुम तोड़ डालें और उन्हें निकाल बाहर करदें और मकत ढादें (दुरं मुख्यार, बहर)

मसअला :- यह अहकाम जो बयान किए गये उन पर उस वक्त अमल कर सकता है जब हा गुनाहों में मुबतला देखे और बाद गुनाह कर लेने के अब उसे सज़ा देने का इख्तियार नहीं कि बादशाहे इस्लाम चाहे तो कृतल कर सकता है (दुर्रे मुख्तार) कृतल वगैरा के मुतअ़िल्लक जो का बयान हुआ यह इस्लामी अहकाम हैं जो इस्लामी हुकूमत में हो सकते हैं मगर अब कि हिन्दुस्तान है इस्लामी सलतनत बाकी नहीं अगर किसी को कृत्ल करे तो खुद कृत्ल किया जाये लिहाज़ा हालते मौजूदा में उन पर कैसे अमल हो सके उस वक्त जो कुछ हम कर सकते हैं वह यह है कि क्ष लोगों से मुकातआ किया जाये और उन से मेल जोल नशिस्त व बरखास्त वगैरा तर्क करें। मसअला :- अगर जुर्न ऐसा है जिस में हद वाजिब होती है मगर किसी वजह से साकित हो गई है सख्त दरजा की तअ्ज़ीर होगी मसलन दूसरे की लौन्डी को ज़ानिया कहा तो यह सूरत हरे कुल की थी मगर चुँकि मुहसना नहीं है लिहाजा सख़्त किस्म की तअ्जीर होगी और अगर उस में हद विक नहीं मसलन किसी को ख़बीस कहा तो उस में तअ्ज़ीर की मिक्दार राए काज़ी पर है (अक्स) मसअला :- दो शख्सों ने बाहम मारपीट की तो दोनों मुस्तहके तअ्ज़ीर है और पहले उसे सज़हें। जिस ने इब्तिदा की (दुर मुख्तार)

मसअ्ला :- चौपाया के साथ बुरा काम किया या मुसलमान को थप्पड़ मारा या बाज़ार में उस के सर से पगड़ी उतारली तो मुस्तहक़े तअ्ज़ीर है (आलमगीरी)

मसअ्ला :- तअ्ज़ीर के दुर्रे सख़्ती से मारे जायें और ज़िना की हद में उस से नरम और शराब क

हद्द में और नरम और क़ज़फ़ में सब से नरम (दुर्र मुख्तार) मसअ्ला :- जो शख्स किसी मुसमान को फेअ्ल या कौल से ईज़ा पहुँचाए अगर्चे आँख या हाय है

इशारे से वह मुस्तहके तअ्जीर है (दुरें मुख्तार) मसअ्ला - किसी मुसलमान को फासिक फाजिर, खबीस, लूती, सूद खोर, शराब खोर,खहर दय्यूस, मुख़न्नस, भड़वा, चोर हरामज़ादा, वलदुलहराम, पलीद, सफ़ला, कमीन, जुंबारी कहने प तअ्जीर की जाये यानी जब कि वह शख़्स ऐसा न हो जैसा उस ने कहा और अगर वाकें में ब ज्यूब जस में पाये जाते हैं और किसी ने कहा तो तअ्ज़ीर नहीं कि जस ने खुद अपने को ऐंबी ना रखा है उस के कहने से उसे क्या ऐब लगा (बहर गौग)

मसअ्ला :- किसी मुसलमान को फ़ासिक कहा और काज़ी के यहाँ जब दअ्वा हुआ उस ने जब दिया कि मैंने उसे फ़ासिक कहा है क्योंकि यह फ़ासिक है तो उस का फ़ासिक होना गवाहीं है साबित करना होगा और काज़ी उस से दरयाफ़्त करे कि उस में फ़िस्क की क्या बात है अल किसी ख़ास बात का सुबूत दे और गवाहों ने भी गवाही में उस ख़ास फिस्क को बयान किया है तअ्ज़ीर है और अगर खास फिस्क न बयान करें सिर्फ़ यह कहें कि फ़ासिक है तो क़ौत मेंअल

नहीं और अगर गवाहों ने बयान किया कि यह फ़राइज़ को तर्क करता है तो क़ाज़ी उस शख़्स से कराइज़े इस्लाम दरयापत करेगा अगर न बता सका तो फ़ासिक है यानी वह फ्राइज़ जिन का शिखना उस पर फ़र्ज़ था और सीखा नहीं तो फ़ासिक होने के लिए यही बस है और अगर ऐसे मसलमान को फ़ासिक कहा जो अ़लानिया फ़िस्क करता है मसलन नाजाइज नौकरी करता है या अलानिया सूद लेता है वगैरा वगैरा तो कहने वाले पर कुछ इल्ज़ाम नहीं (दुर मुक्तार बगैरा)

मसअला :- किसी मुसलमान को काफिर कहा तो तअ्ज़ीर है रहा यह कि काइल खुद काफिर होगा या नहीं उस में दो सूरतें हैं अगर उसे मुसलमान जानता है तो काफ़िर न हुआ और अगर उसे काफ़िर एअतिकाद करता है तो खुद काफ़िर है कि मुसलमान को काफ़िर जानना दीने इस्लाम को कुफ़ जानना है और दीने इस्लाम को कुफ़ जानना कुफ़ है हाँ अगर उस शख़्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है जिस की बिना पर तकफीर हो सके और उस ने उसे काफिर कहा और काफिर जाना तो काफ़िर न होगा (दुर्रे मुख़्तार रहुल मुहतार)यह उस सूरत में है कि वह वजह जिस की बिना पर उस ने काफिर कहा जन्नी हो यानी तावील हो सके तो वह मुसलमान ही कहा जायेगा मगर जिस ने उसे काफिर कहां वह भीं काफिर न हुआ और अगर उस में क्तई कुफ़ पाया जाता है जो किसी तरह तावील की गुन्जाइश नहीं रखता तो वह मुसलमान ही नहीं और बेशक वह काफ़िर है और उस को काफ़िर कहना मुसलमान को काफ़िर कहना नहीं बल्कि काफ़िर को काफ़िर कहना है बल्कि (से को मुसलमान जानना या उस के कुफ़ में शक करना भी कुफ़ है।

मसअ्ला :- किसी शख़्स पर हाकिम के यहाँ दअ्वा किया कि उस ने चोरी की या उस ने कुफ़ क्रिया और सुबूत न दे सका तो मुस्तहके तअ्जीर(सज़ा के लाइक्) नहीं यानी जबकि उस का मक्सूद गाली देना तौहीन करना न हो (खुल मुहतार)

नसञ्जला :- राफिज़ी,बदमज़हब, मुनाफ़िक्, ज़िन्दीक्, यहूदी, नसरानी नसरानी बच्चा, काफ़िर बच्चा कहने पर भी तअ्ज़ीर है (दुर्रे मुख़्तार बहर)यानी जब कि सुन्नी को राफ़ज़ी या बद मज़हब या दिअती कहा और राफ़ज़ी को कहा तो कुछ नहीं कि उस को तो राफ़िज़ी कहेंगे ही यूँहीं सुन्नी को व्हाबी या खारिजी कहना भी मोजिबे तअ्जीर है।

मसञ्जला: - हरामी का लफ्ज़ भी बहुत सख़्त गाली है और हरामज़ादा के मञ्जन में है उस का भी क्षि तअ्जीर होना चाहिए किसी को बे ईमान कहा तो तअ्जीर होगी अगर्चे उप्कें आम में यह लफ्ज़ मिफ्रिर के मअ्ना में नहीं बल्कि खाइन के मअ्ना में है और लफ्ज़ खाइन में तअ्ज़ीर है।

**अ**अला :- सुअर, कुत्ता, गधा, बकरा, बैल, बन्दर, उल्लू, कहने पर भी तअ्ज़ीर है जब कि ऐसे ल्फ़ाज़ उलमा व सादात या अच्छे लोगों की शान में इस्तिअ्माल किए(हिदाया वगैरा)यह चन्द ल्हाज़ जिन के कहने पर तअ्ज़ीर होती है बयान कर दिए बाक़ी हिन्दुस्तान में खुसूसन अवाम में कल बकसरत निहायत करीह व फ्हश(बुरे गन्दे)अल्फाज गाली में बोले जाते या बाज बेबाक भाक और दिल लगी में कहा करते हैं ऐसे अल्फाज़ बिल क्स्द नहीं लिखे और उन का हुक्म है कि इज्ज़त दार को कहे जिस की उन अल्फ़ाज़ से हतके हुरमत, (इज़्ज़त में कभी) होती

है तो तअ्जीर है या उन अल्फाज़ से हर शख़्स की बे आबरूई है जब भी तअ्जीर है। मसअ्ला :- जिस को गाली दी या और कोई ऐसा लफ्ज़ कहा जिस में तअ्ज़ीर है उस ने मुआ़फ़ कर दिया तो तअ्ज़ीर साकित हो जायेगी और उस की शान में चन्द अल्फाज़ कहे तो हर एक पर तअ्जीर है यह न होगा कि एक तअ्जीर सब के काइम मकाम हो यूँहीं अगर घन्द शख़्सों की निस्बत कहा मसलन तुम सब फ़ासिक हो तो हर एक शख़्स की तरफ से अलग अलग तअ्ज़ीर होगी (खुल गुहलार) मसअ्ला :- जिस को गाली दी अगर वह सुबूत न पेश कर सका तो गाली देने वाले से हल्फ लेंगे अगर क्सम खाने से इन्कार करे तो तअ्ज़ीर होगी (दुर मुख्तार)

मसअ्ला :- जहाँ तअ्जीर में किसी बन्दें का हक मुतअल्लिक न हो मसलन एक शख्स फासिकों के मजमअ में बैठता है या उस ने किसी औरत का बोसा लिया और किसी देखने वाले ने काज़ी के पास उसकी इत्तिलाओं की तो यह शख़्स अगर्चे बज़ाहिर मुद्दओं की सूरत में है मगर गवाह बन सकता है लिहाज़ा अगर उस के साथ एक और शख़्स शहादत दे तो तअ्ज़ीर का हुक्म होगाहुर हुक्क मसञ्जला :- शौहर अपनी औरत को इन उमूर पर मार सकता है औरत 1.अगर बावुजूद कुदरत बनाव सिंगार न करे यानी जो ज़ीनत शरअन जाइज़ है उस के न करने पर मार सकता है और अगर :गैहर मर्दाना लिबास पहनने को या गोदना गोदाने को कहता है और नहीं करती तो मारने का हक् नहीं यूँहीं अगर औरत बीमार है या एहराम बाँधे हुए है या जिस किस्म की जीनत को कहता है वह उस के पास नहीं है तो नहीं मार सकता 2.गुस्ले जनाबत नहीं करती 3.बग़ैर इजाज़त घर से चली गई जिस मौके पर उसे इजाज़त लेने की ज़रूरत थी 4.अपने पास बुलाया और नहीं आई जब कि हैज़ व निफ़ास से पाक थी और फ़र्ज़ रोज़ा भी रखे हुए न थी 5.छोटे ना समझ बच्चे के मारने पर 6.शौहर को गाली दी गधा वगैरा कहा या 7.उस के कपड़े फ़ाड़ दिए 8.गैर महरम के सामने चेहरा खोल दिया अजनबी मर्द से कलाम किया शौहर से बात की या झगड़ा किया उस ग़र्ज़ से कि 9.अजनबी शख़्स उस की आवाज़ सुने या 10.शौहर की कोई चीज़ बग़ैर इजाज़त किसी को दे दी और वह ऐसी चीज़ हो कि आदतन बग़ैर इजाज़त औरतें ऐसी चीज़ न दिया करती हों और अगर ऐसी चीज़ दी जिस के देने पर आदत जारी है तो नहीं मार सकता (बहर)

मसअला :- औरत अगर नमाज़ नहीं पढ़ती है तो अकसर फुक्हा के नज़्दीक शौहर का मारने को इख़्तियार है और माँ बाप अगर नमाज़ न पढ़ें या और कोई मअ्सियत करें तो औलाद को चाहिए इख़ियार है और मा बाप अगर नमाज़ न पढ़ था जार पगर नज़िर कर के लिए दुआ़ व इस्तिग्फ़ार कर भी पास हाज़िर करने से पहले तुम ने ऐसा क्यों न किया। और किसी की माँ अगर कहीं शादी वगैरा में जाना चाहती है तो औलाद को मनअ़ करने का हक

मसअ्ला :- औरत को इतना नहीं मार सकता कि हड़ी टूट जाये या खाल फट जाये या नीला दार्ग सिल्लिल्लाह तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाइन और लूटने वाले और उचक

पड़ जाये और अगर इतना मारा और औरत ने दअ्वा कर दिया और गवाहों से साबित कर दिया ती शाहर :- औरत ने उस ग़र्ज़ से कुफ़ किया कि शौहर से जुदाई हो जाये तो उसे सज़ा दी जाये अस्तर इस्लाम लाने और उसी शौहर से निकाह करने पर मजबूर की जाये दूसरे से निकाह नहीं कर

# चोरी की हद्द का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ़्रमाता है

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطَعُوا آبَدِ يَهُمَا حَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالَامِّنَ اللَّهِ وَ اللَّهُ عَزِيُزٌ حَكِيمٌ ٥ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقُطعُوا آبَدِ يَهُمَا حَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكُالامِّنَ اللَّهُ عَلَيُهِ مَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ٥ فَمَنُ ثَابَ مِنُ ٢ بَعُدِ ظُلُمِهِ وَ اَصُلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ مَا إِنَّ اللَّهَ عَفُورُ رَّحِيمٌ٥

तर्जमा :- "चुराने वाला मर्द और चुराने वाली औरत उन दोनों के हाथ काट दो यह सज़ा है उन के फेअ़ल की अल्लाह की तरफ़ से सरज़िनश है और अल्लाह ग़ालिब हिकमत वाला है और अगर जुल्म के बाद तौबा करें और अपनी हालत दुरूरत करलें तो बेशक अल्लाह उन की तौबा क़बूल करेगा बेशक अल्लाह बख्झाने वाला मेहरबान है"।

हदीस न.1 :- इमाम बुख़ारी व मुस्लिम अबृहरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया चोर पर अल्लाह की लअ्नत बैज़ा (खुद) बुराता है जिस पर उस का हाथ काटा जाता है और रस्सी चुराता है उस पर हाथ काटा जाता है। हदीस न.2 :- अबूदाऊद व तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा फुज़ाला इब्ने ज़बैद रिदयल्लाहु तआ़ला अन्दु से रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के पास एक चोर लाया गया उस का हाथ काटा गया फिर हजूर ने हुक्म फ़रमायां वह कटा हुआ हाथ उस की गर्दन में लटका दिया जाये। हदीस न.3 :- इब्ने माजा सफ्वान बिन उमय्या से और दारमी इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि सफ्वान बिन उमय्या मदीना में आये और अपनी चादर का तकिया लगाकर मिरिजद में सो गये चोर आया और उन की चादर ले भागा उन्होंने उसे पकड़ा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर लाये हुजूर ने हाथ काटने का हुक्म भ्रमाया सफ्वान ने अर्ज़ की मेरा यह मत्लब न था यह चादर उस पर सदका है इरशाद फ्रमाया

दिस न .4 :- इमाम मालिक ने अब्दुल्लाह इने उमर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की मसअ्ला — छोटे बच्चे को भी तअ्जीर कर सकते हैं और उस को सज़ा उस का बाप या दादा भी कहा उस का हाथ काटिए कि उस ने मेरी बीवी का आईना चुराया है अमीरुलमोमिनीन ने उन का वसी या मुअ़िल्लम देगा और माँ को भी सज़ा देने का इख़्तियार है कुर्आन पढ़ने और अदब अप वसा या मुआल्लम दगा और माँ को भी सज़ा देने का इख़्तियार है कुर्आन पढ़न आर जा कि पत हाथ काटिए कि उस ने मरी बीवी का आईना चुराया है अमीरुलमोमिनीन कि हासिल करने और इल्म सीखने के लिए बच्चे को उस के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर नहीं काटा जायेगा कि यह तुम्हारा ख़ादिम है जिस ने तुम्हारा माल लिया है अमीरुलमोमिनीन के हासिल करने और इल्म सीखने के लिए बच्चे को उस के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस कर के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी दिस के बाप माँ मजबूर कर सकते हैं यतीम बच्चा जी है। दिस न.5 :- तिर्मिजी व नसाई व इब्ने माजा दारमी जाबिर रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि

कादरी दारुल इशायत

बहार राराअत \_\_\_

हदीस न.6: - इमाम मालिक व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद व नसाई व इन्ने माजा व दारमी राफेअ इन खदीज रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रावी कि हुजूर अकदम सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के फरमाया फल और गामे के चुराने में हाथ काटना नहीं यानी जब कि पेड़ में लगे हों और कोई चुराये। हदीस न.7: - इमाम मालिक ने रिवायत की कि हुजूर ने फरमाया दरख्तों पर जो फल लगे हों उन में कृतअ नहीं और न उन बकरियों के चुराने में जो पहाड़ पर हों हाँ जब मकान में आ जायें और फल खिरमन में जमअ कर लिए जायें और सिपर की कीमत को पहुँचे तो कत्अ है। हदीस न.8: - अब्दुल्लाह इन्ने उमर व दीगर सहाबा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुम से मरवी कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने सिपर की कीमत में हाथ काटने का हुक्म दिया सिपर की कीमत में रिवायत बहुत मुख़्तलिफ हैं बाज़ में तीन दिरहम बाज़ में रुबअ़ दीनार(चौथाई दीनार) बाज़ में दस दिरहम्, हमारे इमाम आज़म रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु ने एहतियातन दस दिरहम् वाली रिवायत पर अमल फ्रमाया।

#### अहकामे फिक्हिया

चोरी यह है कि दूसरे का माल छुपा कर नाहक ले लिया जाये और उस की सज़ा हाथ काटना है मगर हाथ काटने के लिए चन्द शर्ते हैं 1.चुराने आने वाला मुकल्लफ हो यानी बच्चा या मजनून न हो अब ख़्वाह वह मर्द हो या औरत आज़ाद हो या गुलाम मुसलमान हो या काफ़िर और अगर बोरी करते वक्त मजनून न था फिर मजनून हो गया तो हाथ न काटा जाये गूँगा न हो 3.अँखियारा हो और अगर गूँगा है तो हाथ काटना नहीं कि हो सकता है अपना माल समझ कर लिया हो यूँहीं अंधे का हाथ न काटा जाये कि शायद उस ने अपना माल जान कर लिया 4.दस दिरहम चुराये या उस कीमत का सोना या और कोई चीज चुराये उस से कम में हाथ नहीं काटा जायेगा और 5.दस दिरहम की कीमत चुराने के वक्त भी हो और हाथ काटने के वक्त भी 6.और इतनी कीमत उस जगह हो जहाँ हाथ काटा जायेगा लिहाज़ा अगर चुराने के वक्त वह चीज़ दस दिरहम कीमत की थी मगर हाथ काटने के वक़्त उस से कम की हो गई या जहाँ चुराया है वहाँ तो अब भी दस दिरहम कीमत की है मगर जहाँ हाथ काटा जायेगा वहाँ कम की है तो हाथ न काटा जाये हाँ अगर किसी ऐब की वजह से क़ीमत कम हो गई या उस में से कुछ जाइअ़ (ख़त्म)हो गई कि दस दिरहम की न रही तो दोनों सूरतों में हाथ काटे जायेंगे और चुराने में खुद उस शय का चुराना मक्सूद हो लिहाज़ा अगर अचकन वगैरा कोई कपड़ा चुराया और कपड़े की क़ीमत दस दिरहम से कम है मगर उस में दीनार निकला तो जिस को बिलक्स्द चुराया वह दस दिरहम का नहीं लिहाज़ा हाथ नहीं काटा जायेगा हाँ अगर वह कपड़ा उन दिरहमों के लिए ज़रफ हो तो कृतअ है मक्सूद कपड़ा चुराना नहीं बल्कि उस शय का चुराना है या क्पड़ा चुराया और जानता था कि उस में रुपये भी हैं तो दोनों को क्रस्दन चुराना क्रार दिया जायेगा अगर्चे कहता हो कि मेरा मक्सूद सिर्फ कपड़ा चुराना था यूहीं अगर रुपये की थैली चुराई तो अगर्चे कहे मुझे मालूम न था कि उस में रुपये हैं और न मैंने रुपये के क्रस्द से चुराई बल्कि मेरा मक्सूद सिर्फ थैली का चुराना था तो हाथ काटा

जायेगा और उस के कौल का एअतिबार न किया जायेगा 8.उस माल को इस तरह ले गया हो कि उस का निकालना जाहिर हो लिहाजा अगर मकान के अन्दर जहाँ से लिया वहाँ अशरफी निगल ली तो कत् अ नहीं बल्कि तावान लाजिम है 9 खुफ्यतन लिया हो यानी अगर दिन में चोरी की तो मकान में जाना और वहाँ से माल लेना दोनों छुप कर हों और अगर गया छुप कर मगर माल का लेना अलानिया हो जैसा डाकू करते हैं तो उस में हाथ काटना नहीं मगरिब व इशा के दरिमयान का वक्त दिन के हुक्म में है अगर रात में चोरी की और जाना खुफयतन हो अगर्चे माल लेना अलानिया या लड़ झगड़ कर हो हाथ काटा जाये 10 जिस के यहाँ से चोरी की उस का कब्ज़ा सहीह हो ख़्वाह वह माल का मालिक हो या अमीन और अगर चोर के यहाँ से चुरा लिया तो कताओं नहीं यानी जब कि पहले चोर का हाथ काटा जा चुका हो वरना उस का काटा जाये 11.ऐसी चीज़ चुराई हो जो जल्द खराब हो जाती है जैसे गोश्त और 12.तरकारीयाँ वह चोरी दारुलहर्ब में न हो 13.माल महफूज़ हो और हिफाज़त की दो सूरतें हैं एक यह कि वह माल ऐसी जगह हो जो हिफाज़त के लिए बनाई गई हो जैसे मकान दुकान, खीमा, खज़ाना सन्दूक, दूसरी यह कि वह जगह ऐसी नहीं मगर वहाँ कोई निगेहबान मुक्रिंर हो जैसे मस्जिद, रास्ता, मैदान, 14 बकद दस दिरहम के एक बार मकान, से बाहर ले गया हो और अगर चन्द बार ले गया कि सब का मजमुआ दस दिरम या ज्यादा है मगर हर बार दस से कम कम ले गया तो कृतअ नहीं कि यह एक सरका(चोरी)नहीं बल्कि चन्द हैं अब अगर दस दिरम एक बार ले गया और वह सब एक ही शख़्स के हों या कई शख़्सों के मसलन एक मकान में चन्द शख़्स रहते हैं और कुछ कुछ हर एक का चुराया या जिन का मजमूआ (टोटल)दस दिरम या ज़्यादा है अगर्चे हर एक का उस से कम है दोनों सूरतों में कृतअ़ है 15.शुबह या तावील की गुन्ज़ाइश न हो लिहाज़ा अगर बाप का माल चुराया कुर्आन मजीद की चोरी की, तो कृतअं नहीं कि पहले में शुबह है और दूसरी में यह तावील है कि पढ़ने के लिए लिया है(दुरें मुख्तार, बहर आलमगीरी ,वगैरहा,)

मसञ्जाः – चन्द शख़्सों ने मिलकर चोरी की अगर हर एक को बकद्र दस दिरम के हिस्सा मिला तो सब के हाथ कार्ट जायें ख़्वाह सब ने माल लिया हो या बाज़ों ने लिया और बाज़ निगेहबानी करते रहे। (आलमगीरी, बहर)

मसअ्ला :- चोरी के सुबूत के दो त्रीक़े हैं एक यह कि चोर खुद इक्रार करे और उस में चन्द बार की हाजत नहीं सिर्फ एक बार काफ़ी है दूसरा यह कि दो मर्द गवाही दें और अगर एक मर्द और दो औरतों ने गवाही दी तो कृतअ नहीं मगर माल का तावान दिलाया जाये और गवाहों ने यह गवाही दी कि हमारे सामने इक्सर किया है तो यह गवाही काबिले एअतिबार नहीं गवाह का आज़ाद होना शर्त् नहीं (दुरं मुख्तार)

मसअ्ला :- काजी गवाहों से चन्द बातों का सवाल करे किस तरह चोरी की और कहाँ की और कितने की की और किस की चीज़ चुराई जब गवाह इन उमूर का जवाब दें और हाथ काटने के तमाम शराइत पाये जायें तो कृत्अ का हुक्म है (दुर मुख्यर)

मसअला :- पहले इक्रार किया फिर इक्रार से फिर गया या चन्द शख़्सों ने चोरी का इक्रार

किया था उन में से एक अपने इक्रार से फिर गया या गवाहों ने उसकी शहादत दी कि हमारे सामने इकरार किया है और चोर इन्कार करता है कहता है मैंने इक्रार नहीं किया है या कुछ जवाब नहीं

देता तो इन सब सूरतों में कृतअ नहीं मगर इक्रार से रुजूअ की तो तावान लाज़िम हैं(दुर मुख्तार) मसञ्जला :- इक्शर कर के भाग गया तो कृत्र नहीं कि भागना बमन्ज़िला रुजू से हैं हाँ तावान लाज़िम है और गवाहों से साबित हो तो कृतअ है अगर्चे भाग जाये अगर्चे हुक्म सुनाने से पहले भागा हो अल्बत्ता बहुत दिनों में गिरफ्तार हुआ तो तमादी आरिज़ (दअ्वा दाइर करने का वक्त निकल गया) हो गई मगर तावान लाजिम है (दुरं मुख्तार)

मसअला :- मुद्दशी गवाह न पेश कर सका चोर पर हत्क रखा उस ने हत्क लेने से इन्कार किया तो तावान दिया जाये मगर कृत्अ नहीं (दुरे मुख्तार)

मसअ्ला :- चोर को मारपीट कर इक्रार कराना जाइज़ है कि यह सूरत न हो तो गवाहों से चोरी का सुबूत बहुत मुश्किल है (दुर्र मुख्तार)

मसअ्ला :- हाथ काटने का काज़ी ने हुक्म देदिया अब वह मुद्दशी कहता है कि यह माल उसी का है या मैंने उस के पास अमानत रखा था या कहता है कि गवाहों ने झूटी गवाही दी या उस ने गुलत इक्रार किया तो अब हाथ नहीं काटा जा सकता (दुर मुख्तार)

मसञ्जा:- गवाहों के बयान में इख़्तिलाफ़ हुआ एक कहता कि फुलाँ किस्म का कपड़ा था दूसरा कहता है फुलों किस्म का था तो कृतअ़ नहीं (बहर)इक्रार व शहादत के जुज़ईयात कसीर(बहुत)है चुँकि यहाँ हुदूद जारी नहीं है लिहाज़ा बयान करने की ज़रूरत नहीं।

मसअला :- हाथ काटने के वक्त मुद्दशी और गवाहों का हाज़िर होना ज़रूर नहीं बल्कि अगर ग़ाइब हों या मरगये हों जब भी हाथ काट दिया जायेगा। (दुर मुख्तार)

#### किन चीज़ों में हाथ काटा जायेगा और किस में नहीं

मसअ्ला :- साखो, आब्नूस, अगर की लकड़ी, सन्दल, नेज़ा, मुश्क, ज़अ्फ़रान अमबर और हर किस्म के तेल ज़मर्रद, याकूत, जबरजद, मोती, और हर किस्म के जवाहिर लकड़ी की हर किस्म की कीमती चीजें जैसे कुर्सी, मेज़, तख़्त, दरवाज़ा, जो अभी नसब न किया गया हो लकड़ी के बर्तन यूँहीं ताँबे, पीतल, लोहे चमड़े, वग़ैरा के बर्तन छुरी, चाकू, कैंची, और हर किस्म के ग़ल्ले गेहूँ, जी, चावल, और सत्तू, आटा, शकर, घी, सिरका,शहद, खजूर, घुआरे, मुनक्के, रुई, ऊन, कतान,पहनने के कपड़े बिछौना, और हर किस्म के उमदा और नफीस माल में हाथ काटा जायेगा।

मसअला :- हकीर चीज़ें जो आदतन महफूज़ न रखी जाती हों और बाएअतिबार अस्ल के मुबाह हों और अभी उन में कोई ऐसी सनअ़त(कारीगरी)भी न हुई हो जिस की वजह से कीमती हो जाये उन में हाथ नहीं कांटा जायेगा जैसे मामूली लकड़ी, घास, निरकल,मछली, परिन्द,गेरू, चूना, कोइले, नमक, मिट्टी के बरतन, पक्की ईटें, यूँहीं शीश, अगर्चे कीमती हो कि जल्द टूट जाता है और टूटने पर कीमती नहीं रहता यूंहीं वह चीज़ें जो जल्द खराब हो जाती हैं जैसे दूध, गोश्त, तरबूज़, खरबुज़ा ककड़ी, खीरा, साग, तरकारियाँ, और तैयार खाने जैसे रोटी, बल्कि क़इत के ज़माना में ग़ल्ला गेंहूँ चावल जौ वग़ैरा भी और तर मेवे जैसे अंगूर सेब नाशपाती बिही, अनार, और खुश्क मेवे में हाथ

कादरी वारुल इशाअत -

बहारे शरीअत ----

काटा जायेगा जैसे अखरोट बादाम जब कि महफूज हो अगर दरख़्त पर से फल तोड़े या खेत काट काट। जा कत् अन्हीं अगर्चे दरख़्त मकान के अन्दर हो या खेत की हिफाज़त होती हो और फल तोड़कर या खेत काट कर हिफाजत में रखा अब चुरायेगा तो कतआ़ है(हाथ काटना)

मसञ्जला :- शराब चुराई तो कत्य नहीं हाँ अगर शराब कीमती वर्तन में थी कि उस बर्तन की कीमत दस दिरम है और सिर्फ शराब नहीं बल्कि बर्तन चुराना भी मकसूद था मसलन बज़ाहिर देखने से यह मालूम होता है कि यह बर्तन बेश कीमत है तो कृत्य है (दुन मुहतार)

मसअ्ला :- लहव व लिख़ब (खेल तमाशे)की चीजें जैसे ढोल तबला सारंगी वगैरा हर किस्म के बाजे अगर्चे तबले जंग चुराया हाथ नहीं काटा जायेगा यूहीं सोने चाँदी की सलीब (फाँसी का निशान ईसाईयों की अक़ीदत की अ़लामत) या बुत और शत़रंज नर्द चुराने में कृत्अ (हाथ काटना)नहीं और रुपये अशरफी पर तसवीर हो जैसे आज कल हिन्दुस्तान के रुपये अशरफियाँ तो कृतअ है(दूर मुक्तार) मसअ्ला :- घास और निरकल की बेश कीमत चटाईयाँ कि सन्अत (बनावट)की वजह से बेश

कीमत हो गई जैसे आज कल बम्बई, कलकत्ता से आया करती हैं उन में कत्र है (खुल गुहतार) मसञ्ज्ला :- मकान का बैरुनी दरवाज़ा और मस्जिद का दरवाज़ा बल्कि मस्जिद के दीगर असबाब झाड़ फ़ानूस, हान्डियाँ, कुम्कुमे, घड़ी, जा नमाज़ वगैरा और नमाज़ियों के जूते चुराने में क्तअ नहीं मगर जो इस किस्म की चोरी करता हो उसे पूरी सज़ा दी जाये और क़ैद करें यहाँ तक कि सच्ची तौबा कर ले बल्कि हर ऐसे चोर को जिस में किसी शुबह की बिना पर क्तुअ़ न हो तअ्जीर की जाये (रहुत मुहतार)

मसञ्जला :- हाथी दाँत या उस की बनी हुई चीज़ चुराने में कृत्अ़ नहीं अगर्चे सनअ़त की वजह से बेश कीमत करार पाती हो और ऊँट की हड़ी की बेश कीमत चीज़ बनी हो तो कत्र है(आलमांसी) मसअ्ला :- शेर, चीता, वगैरा, दरिन्दा को ज़िबह कर के उन की खाल को बिछौना या जानमाज़ बना लिया है तो क्तुअ़ है वरना नहीं और बाज़ शिकरा, कुत्ता, चीता, वगैरा जानवरों को चुराया तो कृत्अ नहीं (आलमगीरी)

मसअ्ला :- मुसहफ् शरीफ् चुराया तो क्तुअ नहीं अगर्चे सोने चाँदी का उन पर काम हो यूँही तिफ्सीर व हदीस व फ़िक्ह व नहव व लुग़त व अशआ़र की किताबों में भी कृतआ़ नहीं (आलगगेरी)

मसञ्जला :- हिसाब की बेहयाँ (हिसाब के खाते)अगर बेकार हो चुकी हैं और वह कागुज़ात दस दिरम की कीमत के हैं तो क्त्अ़ है वरना नहीं (दूर मुख्तार)

मसञ्जा :- आज़ाद बच्चे को चुराया अगर्चे ज़ेवर पहने हुए है हाथ नहीं काटा जायेगा यूँहीं अगर बड़े गुलाम को जो अपने को बता सकता है चुराया तो क्त्अ़ नहीं अगर्चे सोने या बेहोशी या जुनून

की हालत में उसे चुराया हो और अगर ना मसझ गुलाम को चुराया तो कृत्अ है (आलमगीरी बगैरा) मसञ्जला :- एक शख्या के दूसरे पर दस दिरम आते थे कर्जख्वाह ने कर्ज़दार के यहाँ से रुपये या अशरिफियाँ चुरा लीं तो कृत्अ नहीं और अगर असबाब चुराया और कहता है कि मैंने अपने रुपये के

अभाविजा में लिया या बतौर रहन अपने पास रखने के लिए लाया तो कृतअ नहीं (आलमगीरी) मसअ्ला :- अमानत में खियानत की या माल लूट लिया या उचक लिया तो क्तअ नहीं यूंहीं कृत्र में कफ़न चुराने में कृतअ नहीं अगर्चे कब मुक्फ़िल मकान में हो बल्कि जिस मकान में कब है उस

में से अगर अलावा कफ़न के कोई और कपड़ा वगैरा चुराया जब भी कंतुअ नहीं बल्कि जिस घर में मय्यत हो वहाँ से कोई चीज़ चुराई तो कृतअ़ नहीं हाँ अगर उस फेंअ़ल का आदी हो तो बतौर सियासत हाथ काट देंगे (दुर्र मुख्तार)

मसअला :- जी रहम महरम के यहाँ से चुराया तो कृत्अ नहीं अगर्चे वह माल किसी और का हो और ज़ी रहम महरम का माल दूसरे के यहाँ था वहाँ से चुराया तो कृत्अ है शौहर ने औरत के यहाँ से या औरत ने शौहर के यहाँ से या गुलाम ने अपने मौला या मौला की ज़ौजा के यहाँ से या औरत के गुलाम ने उस के शौहर के यहाँ चोरी की तो कत्अ नहीं यूँहीं ताजिरों की दुकानों से चुराने में भी नहीं है जब कि ऐसे वक़्त चोरी की कि उस वक़्त लोगों को वहाँ जाने की इजाज़त है (दुर मुख्यार)

मसअ्ला :- मकान जब महफूज़ है तो अब उस की ज़रूरत नहीं कि वहाँ कोई मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो और मकान महफूज़ न हो तो मुहाफ़िज़ के बग़ैर हिफ़ाज़त नहीं मसलन मस्जिद से किसी की कोई चीज़ चुराई तो कृत्अ़ नहीं मगर जब कि उस का मालिक वहाँ मौजूद हो अगर्चे सो रहा हो यानी मालिक ऐसी जगह हो कि माल को वहाँ से देख सके यूँहीं मैदान या रास्ता में अगर माल है और मुहाफ़िज़ वहाँ पास में है तो कृत्अ़ है वरना नहीं (दुरें मुख्तार आलमगीरी)

मसअला :- जो जगह एक शय की हिफाज़त के लिए है वह दूसरी चीज़ की हिफाज़त के लिए भी क्रार पायेगी मसलन अस्तबल से अगर रुपये चोरी गये तो कृतअ है अगर्चे अस्तबल रुपये की हिफ़ाज़त की जगह नहीं (आलमगीरी)

मसअला :- अगर चन्द बार किसी ने चोरी की तो बादशाहे इस्लाम उसे सियासतन कत्ल कर सकता है (दुरं मुख्तार)

#### हाथ काटने का बयान

मसअ्ला :- चोर का दिहना हाथ गट्टे से काट कर खौलते तेल में दाग देंगे और अगर मौसम सख़्त गर्मी या सख़्त सर्दी का हो तो अभी न काटें बल्कि उसे क़ैद में रखें गर्मी या सर्दी की शिद्दत जाने पर काटें तेल की कीमत और काटने वाले और दाग़ने वाले की उजरत और तेल खोलाने के मसारिफ सब चोर के ज़िम्में हैं और उस के बाद अगर फिर चोरी करे तो अब बायाँ पाँव गट्टे से काट देंगे उस के बाद फिर अगर चोरी करे तो अब नहीं काटेंगे बल्कि बतौर तअ्ज़ीर मारेंगे और क़ैद में रखेंगे यहाँ तक कि तौबा कर ले यानी उस के बशरा से यह ज़ाहिर होने लगे कि सच्चे दिल से तौबा की और नेकी के आसार नुमायाँ हों (दुर मुख्तार, बगरा)

मसञ्जला:- अगर द्हिना हाथ उस का शिल हो गया है या उन में का अँगूठा या उंगलियाँ कटी हैं जब भी काट देंगे और अगर बायाँ हाथ शिल हो या उस का अँगूठा या दो अँगुलियाँ कटी हों ती अब दहना नहीं काटेंगे यूँहीं अगर दहिना पाँव बेकार हो या कटा हो तो बायाँ पाँव नहीं काटेंगे बल्कि कैंद करेंगे (आलमगीरी दुरे मुख्तार)

मसअ्ला : - हाथ काटने की शर्त यह है कि जिस का माल चोरी हो गया है वह अपने माल की मुतालबा करे ख़्वाह गवाहों से चोरी का सुबूत हो या चोर ने खुद इक्रार किया हो और यह भी शर्त है कि जब गवाह गवाही दें उस वक़्त वह हाज़िर हो और जिस वक़्त हाथ काटा जाये उस वक़्त भी

🗕 कादरी दारुल इशाअत

बहारे शरीअत ----

मौजूद हों लिहाज़ा अगर चोरी का इक्रार करता है और कहता है कि मैने फुलाँ शख्स जो ग़ाइब है उस की चोरी की है या कहता है कि यह रूपये मैंने चुराये हैं मगर मालूम नहीं किस के हैं या मैं यह नहीं बताऊँगा कि किस के हैं तो कृत्य नहीं और पहली सूरत में जब कि गाइब हाज़िर होकर

मसअ्ला :- जिस शख्स का माल पर कब्ज़ा है वह मुतालबा कर सकता है जैसे अमीन व गासिब व मुरतिहन व मुतवल्ली और बाप और वसी (विसियत करने वाला)और सूद खोर ने सूदी माल कब्ज़ा कर लिया है और सूद देने वाला जिस ने सूद के रुपये अदा कर दिये और यह रुपये घोरी गये तो उस के मुतालबा पर कत्र नहीं (दुर्र मुख्तार)

मसअला : — वह चीज जिस के चुराने पर हाथ काटा गया है अगर चोर के पास मौजूद है तो मालिक को वापस दिलायेंगे और जाती रही तो तावान नहीं अगर्चे उस ने खुद ज़ाइअ कर दी हो और अगर बेचडाली या हिबां कर दी और खरीदार या मौहूब लहू (जिस को हिबा की गई) ने ज़ाइअ़ कर दी तो यह तावान दें और ख़रीदार चोर से समन(कीमत)वापस ले और अगर हाथ काटा न गया

मसअ्ला : — कपड़ा चुराया और फाड़ कर दो टुकड़े कर दिये अगर उन दूकड़ों की कीमत दस दिरम है तो कृत्अ है और अगर टुकड़े करने की वजह से कीमत घट कर आधी हो गई तो पूरी कीमत का ज़िमान लाज़िम है और कृत्अ नहीं।

### राहज़नी का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है

إِنْمَا جَزَاوُ الْذِيْنَ يُحَارِبُونَ اللّهَ و رَسُولُهُ وَ يَسْعَوْنَ فِي الْآرُضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَلُواۤ أَوُ يُصَلّبُوا أَوُ تُقَطّعَ آيَدِيُهِمُ وَ الْحُلُهُمُ مِنْ خِلَافِ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْإَرْضِ مَا ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيَ فِي الذُّنْيَا وَلَهُمُ فِي الأَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِلّا أَرْحُ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِلّا أَرْحُ لَهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوُا مِنَ الْآرُضِ مَا ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيَ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمُ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ٥ إِلّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ قَبُلِ أَنْ تَغُلِرُوا عَلَيْهِمْ عَ فَاعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ 0

'तर्जमा :- "जो लोग अल्लाह व रसूल से लड़ते हैं और ज़मीन में फ़साद करने की कोशिश करते हैं उन की सज़ा यही है कि क़त्ल कर डाले जायें या उन्हें सूली दी जाये या उन के हाथ पाँव मुकाबिल के काट दिए जायें या जिलावतन कर दिए जायें यह उन के लिए दुनिया में रुसवाई है और आख़िरत में उन के लिए बड़ा अज़ाब है मगर वह तुम्हारे काबू पाने से कब्ल तौबा करलें तो जान लो कि अल्लाह बख्टाने वाला मेहरबान है"

अबूदाऊद उम्मुलमोमिनीन सिदीका रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हा से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो मर्द मुसलमान इस अम्र की शहादत दे कि अल्लाह एक है और मुहम्मद सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं उस का खून हलाल नहीं मगर तीन वजह से मुहसन होकर ज़िना करे तो वह रज्म किया जायेगा अगर जो शख्स अल्लाह व रसूल(यानी मुसलमानों)से लड़ने को निकला तो वह कत्ल किया जायेगा या उसे सूली दी जायेगी या जिलावतन कर दिया जायेगा और जो शख़्स किसी को क्तल करेगा तो उन के बदले में कृत्ल किया जायेगा हुजूर अकृदस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम के ज़माना

में क्बीला-ए-उकुल व उरैना के कुछ लोगों ने ऐसा ही किया था हुजूर ने उन के हाथ पाँव कटवा कर संगिस्तान में डलवादिया वहीं तड़प तड़प कर मरगये।

मसञ्ला: - राहज़नी जिस के लिए शरीअ़त की जानिब से सज़ा मुक्रिर है उस में घन्द शर्ते हैं (1)उन में इतनी ताकृत हो कि राह गीर उन का मुकाबिला न करसकें अब चाहे हथियार के साथ डाका डाला या लाठी ले कर या पत्थर वगैरा से (2)बैरूने शहर राहज़नी की हो या शहर में रात के वक्त

हथियार से डाका डाला (3) वलदुलइस्लाम में हो (4) चोरी के सब शराइत पायेजायें (5) तौबा करने और माल वापस करने से पहले बादशाहे इस्लाम ने उस को गिरफ़्तार कर लिया हो (आलमगीरी) मसञ्जा: - डाका पड़ा मगर जान व माल तल्फ़ न हुआ और डाकू गिरफतार हो गया तो तअ्ज़ीरन उसे ज़द व कोब करने के बाद क़ैद करें यहाँ तक कि तौबा कर ले और उस की हालत क़ाबिले इत्मिनान हो जाये अब छोड़दें और फ़क्त़ ज़बानी तौबा काफ़ी नहीं जब तक हालत दुरुस्त न हो न छोड़ें और अगर हालत दुरुस्त न हो तो क़ैद में रखें यहाँ तक कि मरजाये और अगर माल ले लिया हो तो उन का दाहिना हाथ और बायाँ पैर काटें। यूँहीं अगर चन्द शख्स हों और माल इतना है कि हर एक के हिस्से में दस दिरहम या उस की कीमत की चीज़ आये तो सब के एक एक हाथ और एक एक पाँव काट दिये जायें और अगर डाक्ओं ने मुसलमान या ज़िम्मी को कृत्ल किया और माल न लिया हो तो कृत्ल किए जायें और अगर माल भी लिया और कृत्ल भी किया हो तो बादशाहे इस्लाम को इख़्तियार है कि 1. हाथ पाँव काट कर कृत्ल कर डाले या 2. सूली देदे या 3. हाथ पाँव काट कर क्तल करे फिर उस की लाश को सूली पर चढ़ा दे 4. या सिर्फ क्तल कर दे 5. या क्तल कर के सूली पर चढ़ा दे या 6. फ़क्त सूली दे दे यह छः तरीक़े हैं जो चाहे करे और अगर सिर्फ़ सूली देना चाहे' तो उसे ज़िन्दा सूली पर चढ़ा कर पेट में नेज़ा भोंक दें फिर जब मर जाये तो मरने के बाद तीन दिन तक उस का लाशा सूली पर रहने दें फिर छोड़ दें कि उस के वुरसा दफन कर दें और यह हम पहले बयान कर चुके हैं कि डाकू की नमाज़े जनाज़ा न पढ़ी जाये (आलमगीरी दुरें मुख्तार) मसअला :- डाक्ओं के पास अगर वह माल मौजूद है तो बहर हाल वापस दिया जाये और नहीं है और हाथ पाँव काट दिए गये या कृत्ल कर दिए गये तो अब तावान नहीं यूँही जो उन्होंने राहगीरों को ज़ख़्मी किया या: मार डाला है उसका भी कुछ मुआविज़ा नहीं दिलाया जायेगा।(दुर मुख्तार स्तुत मुहतार)

मसअ्ला :- डाक्ओं में से सिर्फ एक ने कृत्ल किया या माल लिया या डराया या सब कुछ किया तो उस सूरत में जो सज़ा होगी वह सिर्फ़ उसी एक की न होगी बल्कि सब को पूरी सज़ादी जाये (आलनगीरी) मसअ्ला :- डाक्ओं ने कृत्ल न किया मगर माल लिया और ज़ख़्मी किया तो हाथ पाँव काटे जायें और ज़ख़्म का मुआ़विज़ा कुछ नहीं और अगर फ़क़त ज़ख़्मी किया मगर न माल लिया न क़त्ल किया या कृत्ल किया और मगर गिरफ़्तारी से पहले तौबा करली और माल वापस देदिया या उन में कोई गैर मुकल्लफ या (गूँगा)हो या किसी राहगीर का क़रीबी रिश्ता दार हो तो उन सूरतों में हद नहीं और वली मक्तूल और क्त्ल न किया हो तो खुद वह शख़्श जिसे ज़ख़्मी किया या जिस का

माल लिया किसास या दियत या तावान ले सकता है या मुआ़फ़ कर दे(दुर मुख़्तार)

किताबुस्सैर

— नवाँ हिस्सा

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ़्रमाता है

أَذِنَ لِـلَّذِيْنَ يُقَاتِلُونَ بِآنَهُمُ ظُلِمُوا ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ عَلَى نَصْرِهِمُ لَقَدِيْرٌ ﴿ الَّذِيْنَ أُخْرِجُوا مِنَ دِيَارِهِمُ بِغَيْرِ حَقّ إِلَّا آنُ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَ لَوُلَا دَفُعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعُضَهُمُ بِبَعْضِ لَهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وْ صَلَوْتُ وُ مسْحِدُ يَذَكُّرُونِيُهَا اسُمُ اللّهِ تَخِيْرًا ﴿ وَلَيْنَصُرَنُ اللَّهُ مَنْ يُنْصُرُهُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَفَوِئٌ عَزِيُزٌ ٥

तर्जमा :- ''उन लोगों को जिहाद की इजाज़त दी गई जिन से लोग लड़ते हैं इस वजह से कि उन पर जुल्म किया गया और वेशक अल्लाह उन की मदद करने पर कादिर है वह जिन को ना हक उन के घरों से निकाला गया महज इस वजह से कि कहते थे हमारा रब अल्लाह है और अगर अल्लाह लोगों को एक दूसरे से दफ्अ़ न किया करता तो ख़ानकाहें और मदरसे और इबादत ख़ाने और मिरजिदें ढादी जातीं जिन में अल्लाह के नाम की कसरत से याद होती है और ज़रूर अल्लाह उस की मदद करेगा जो उस के दीन की मदद करता है बेशक अल्ला क्वी(ताकृत वाला)गालिब हैं"।

وَ قَاتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَا تِلُونَكُمْ وَلَا تَعُتَدُوا ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ الْمُعْتَدِينَ ٥ وَ اقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُو هُـمُ وَ آحُـرِحُـوُهُمْ مِنْ حَيْثُ آخُرَحُو كُمُ وَالفِئْنَةُ آشَدُ مِنَ الْقَتْلِى وَلَا تُعْتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتْى يُفْتِلُو كُمْ فِيُهِ ، فِإِنْ فَتَلُو كُمْ فَاقْتُلُوهُمْ وَكَذَلِكَ حِرِاءُ الْكَفِرِيْنَ ٥ فَإِن انْتَهَوُا فَإِنْ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَ فَتِلُوهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِئَنَةً وُ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ، فَإِن انْتَهَوُ فَلَا عُدُوَانَ إِلَّا عَلَى الظُّلِمِينَ ٥

तर्जमा: - "और अल्लाह की राह में उन से लड़ो जो तुम से लड़ते हैं और ज़्यादती न करो बेशक अल्लाह ज़्यादती करने वालों को दोस्त नहीं रखता और ऐसों को जहाँ पाओ मारो और जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला तुम भी निकाल दो और फ़ितना कुल से ज़्यादा सख़्त है और उन से मस्जिदे हराम के पास न लड़ो जब तक वह तुम से वहाँ न लड़ें अगर वह तुम से लड़े तो उन्हें कृत्ल करो। काफिरों की यही सज़ा है और अगर वह बाज़ आजायें तो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है और उन से लड़ो यहाँ तक कि फ़ितना न रहे और दीन अल्लाह के लिए हो जाये और अगर वह बाज आ जायें तो ज्यादती नहीं मगर जालिमों पर"।

हदीस न.1 :- सहीह बुख़ारी व मुस्लिम में अनस रियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं अल्लाह की राह में सुबह को जाना या शाम को जाना दुनिया व मा फ़ीहा से बेहतर है

हदीस न.2 :- सहीह मुस्लिम में अबूहुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम सब से बेहतर उस की ज़िन्दगी है जो अल्लाह की राह में अपने घोड़े की बाग पकड़े हुए है जब कोई ख़ौफ़नाक आवाज़ सुनता है या ख़ौफ़ में उसे कोई बुलाता है तो उड़ कर पहुँच जाता है (यानी तिहायत जल्द)कृत्ल व मौत को उन की जगहों में तलाश करता है (यानी मरने की जगह से उरता नहीं है)या उस की ज़िन्दगी बेहतर है जो चन्द बकरियाँ लेकर पहाड़ की घोटी पर या किसी वादी में रहता है वहाँ नमाज पढ़ता है और ज़कात देता है और मरते दम तक

अपने रब की इबादत करता है।

हादरी दारुल इशाअत

(1005)

रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि फ्रमाते हैं सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम जो मरता है उस के अमल पर मुहर लगादी जाती है यानी खत्म हो जाते हैं मगर वह जो सरहद पर घोड़ा बाँधे हुए है अगर मरजाये तो उसका अमल कियामत तक बढ़ाया जाता है और फ़ितना-ए-कड़ से

महफूज़ रहता है।

हदीस न.5 :- सहीह बुखारी व मुस्लिम में सहल इन्ने सअ़द रिदयल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मरवी हुजूरे अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह की राह में एक दिन सरहद पर घोड़ा बाँघना दुनिया व मा फ़ीहा (जो दुनिया में है)से बेहतर है।

हदीस न.6व7 :- संहीह मुस्लिम शरीफ में सलमान फारसी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी हुजूर अकदस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक दिन और रात अल्लाह की राह में सरहद पर घोड़ा बाँघना एक महीने के रोज़े और कियाम से बेहतर है और मरजाये तो जो अमल करता था जारी रहेगा और उस का रिज़्क बराबर जारी रहेगा और फ़ितना-ए-क़ब्र से महफूज़ रहेगा तिर्मिज़ी व नसाई की रिवायत उसमान रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से है कि हुजूर ने फरमाया एक दिन सरहद पर घोड़ा बॉधना दूसरी जगह के हज़ार दिनों से बेहतर है।

मसअ्लाः – मुसलमानों पर ज़रूर है कि काफ़िरों को दीने इस्लाम की तरफ़ बुलायें अगर दीने हक़ को कबूल करलें ज़हे नसीब हदीस में फरमाया अगर तेरी वजह से अल्लाह तआ़ला एक शख़्स को हिदायत फ्रमादे तो यह उस से बेहतर है जिस पर आफ्ताब ने तुलूअ़ किया यानी जहाँ से जहाँ तक आफ़ताब तलूअ़ करता है यह सब तुम्हें मिलजाये उस से बेहतर यह कि तुम्हारी वजह से किसी को हिदायत हो जाये और अगर काफिरों ने दीने हक को कबूल न किया तो बादशाहे इस्लाम उन पर जुज़या मुक्रिर कर दे कि वह अदा करते रहें और ऐसे काफ़िर को ज़िम्मी कहते हैं और जो उस से भी इन्कार करें तो जिहाद का हुक्म है (दुर्र मुख्तार वगैरा)

मसअ्ला: - मुजाहिद सिर्फ वही नहीं जो किताल करे बल्कि वह भी है जो उस राह में अपना माल सर्फ करे या नेक मशवरे से शिरकत दे या खुद शरीक हो कर मुसलमान की तअदाद बढ़ाये. या ज़ख़मों का इलाज करे या खाने, पीने का इन्तिज़ाम करे और उसी के तवाबेओं से रिबात है यानी बिलादे इस्लामिया (इस्लामीशहरों) की हिफ़ाज़त की ग़र्ज़ से सरहद पर घोड़ा बाँधना यानी वहाँ मुक़ीम रहना और उस का बहुत बड़ा सवाब है कि उस की नमाज़ पाँच सौ नमाज़ की बराबर है और उस का एक दिरहम खर्च करना सात सौ दिरम से बढ़कर है और मरजायेगा तो रोज़मरी रिबात का सवाब उस के नामाए अअ्माल में दर्ज होगा और रिज़्क बदस्तूर मिलता रहेगा और फितनाए कब से महफूज़ रहेगा और क़ियामत के दिन शहीद उठाया जायेगा और फ़ज़ओ़ अकबर(सब से बड़ी परेशानी)से मामून रहेगा (दुर मुख्तार)

मसअला: जिहाद इबतिदअन फ़र्ज़ किफ़ाया है कि एक जमाअत ने कर लिया तो सब 🗕 कादरी दारुल इशाअत -

बरीयुज्जिम्मा हैं और सब ने छोड़ दिया है तो सब गुनाहगार है और अगर कुफ्ज़र किसी शहर पर हुजूम करें तो वहाँ वाले मुकाबिला करें और उन में इतनी ताकत न हो तो वहाँ से करीब वाले हुजून न इंग्रानत करें और उन की ताकृत से भी बाहर हो तो जो उन से क्रीब हैं वह भी शरीक हो जायें व अला हाज़ल कियास (इसी तरह समझ लें) (इर मुख्तार रहल मुहतार)

हा जा-मसअ्ला :— बच्चों और औरतों पर और गुलाम पर फर्ज़ नहीं यूँहीं बालिग के माँ बाप इजाज़त न दें तो न जाये यूँहीं अन्धे और अपाहिज और लंगड़े और जिस के हाथ कटे हीं उन पर फर्ज़ नहीं और मदयून (कर्ज़दार)के पास माल हो तो दैन (कर्ज़)अदा करे और जायें वरना बग़ैर कर्ज़खाह बल्कि बगैर कफील की इजाज़त के नहीं जा सकता और अगर दैन मीआदी हो और जानता है कि मीआद पूरी होने से पहले वापस आजायेगा तो जाना जाइज है और शहर में जो सब से बड़ा आ़लिम हो वह भी न जाये यूँहीं अगर उस के पास लोगों की अमानतें हैं और वह लोग मौजूद नहीं हैं तो किसी दूसरे शख़्स से कह दे कि जिन की अमानत है देदेना तो अब जा सकता है।(बहर, दुरै मुख्तार)

मसअला: - अगर कुफ्फ़ार हुजूम कर आयें तो उस वक्त फर्जे औन है यहाँ तक कि औरत और गुलाम पर भी फ़र्ज़ है और उस की कुछ ज़रूरत नहीं कि औरत अपने शौहर से गुलाम अपने मौला में इजाज़त ले बल्कि इजाज़त न देने की सूरत में भी जायें और शौहर व मौला पर मनअ़ करने का गुनाह हुआ यूँहीं माँ बाप से भी इजाज़त लेने की और मदयून (कर्ज़दार) को दाइन (कर्ज़ ख़्वाह)से इजाज़त की झाजत नहीं बल्कि मरीज़ भी जाये हाँ पुराना मरीज़ कि जाने पर कादिर न हो उसे

मसअ्ला :- जिहाद वाजिब होने के लिए शर्त यह है कि असलाह(हथियार)और लड़ने पर कुदरत हो और खाने पीने के सामान और सवारी का मालिक हो नीज उस का गालिब गुमान हो कि मुसलमानों की शौकत बढ़ेगी और अगर उस की उम्मीद न हो तो जाइज़ नहीं कि अपने को हलाकत में डालना है (आलमगीरी, दुरें मुख्तार)

मसअ्ला :- बैतुलमाल में माल मौजूद हो तो लोगों पर सामाने जिहाद घोड़े और असलाह के लिए माल मुकर्रर करना मकरूह तहरीमी है और बैतुलमाल में माल न हो तो हर्ज नहीं और अगर कोई शब्स बतीबे खातिर(अपनी मर्ज़ी से) कुछ देना चाहता है असलन मकरूह नहीं बल्कि बेहतर है ख़्वाह बेतुलमाल में हो या न हो और जिस के पास माल हो मगर खुद न जा सकता हो तो माल देकर किसी और को भेजदे मगर गाज़ी से यह न कहे कि माल ले और मेरी तरफ से जिहाद कर कि यह वे नौकरी और मजदूरी हो गई और यूँ कहा तो गाज़ी को लेना भी जाइज़ नहीं(दुर मुख्ताररहल मुहतारआलमगीरी) माअला :- जिन लोगों को दअ्वते इस्लाम नहीं पहुँची है उन्हें पहले दअ्वते इस्लाम दी जाये बगैर अवत उन से लड़ना जाइज़ नहीं और इस ज़माने में हर जगह दअ्वत पहुँच चुकी है ऐसी भिता में देश्वत ज़रूरी नहीं मगर फिर भी अगर ज़रर का अन्देशा न हो तो देश्वते हक कर िना मुस्तहब है(दुरें मुख्तार)

भाअला :- कुफ्फ़ार से जब मुक़ाबला की नोबत आये तो उन के घरों को आग लगा देना और भवाल और दरख्तों और खेतों को जला देना और तबाह करदेना सब कुछ जाइज़ है यानी जब

- कादरी दारुल इशाअत-

यह मालूम हो कि ऐसा न करेंगे तो फ़त्ह करने में बहुत मशक्कत उठानी पड़ेगी और अगर फ़त्ह का गालिब गुमान हो तो अमवाल वगैरह तल्फ्(माल वगैरा बर्बाद न करें) न करें कि अन्करीब मुसलमानों

को मिलेंगे। (इर्रे मुख्यार) मसअ्ला: - बन्दूक तोप और बम के गोले मारना सब कुछ जाइज है। मसअला :- अगर काफिरों ने चन्द मुसलमानों को अपने आगे कर लिया कि गोली वगैरा उन पर पड़े हम उन के पीछे महफूज़ रहेंगे जब भी हमें बाज़ रहना जाइज़ नहीं गोली चलायें और कृस्द काफिरों के मारने का करें अगर कोई मुसलमानों की गोली से मरजाये जब भी कफ्फारा वगैरा लाजिम

नहीं जब कि गोली चलाने वाले ने काफ़िर पर गोली चलाने का इरादा किया हो (दुर मुख्तार) मसअला :- किसी शहर को बादशाहे इस्लाम ने फ़त्ह किया और उस शहर में कोई मुसलमान या ज़िम्मी है तो अहले शहर को कृत्ल करना जाइज़ नहीं हाँ अगर अहले शहर में से कोई निकल गया तो अब बाकियों को कत्ल करना जाइज़ है कि हो सकता है कि वह जाने वाला मुसलमान या

ज़िम्मी हो (दुर्रे मुख्तार) मसअला :- जो चीज़ें वाजिबुत्तअ्जीम हैं उन को जिहाद में ले कर जाना जाइज नहीं जैसे कुर्आन मजीद कुतुबे फ़िक़ह व हदीस शरीफ़ कि बेहुरमती का अन्देशा है यूँहीं औरतों को भी न लेजाना चाहिए अगर्चे इलाज व खिद्मत की गुर्ज़ से हो हाँ अगर लश्कर बड़ा हो कि खौफ़ न हो तो औरतों को ले जाने में हर्ज नहीं और उस सूरत में बुढ़ियों और बाँदियों को ले जाना औला है और अगर मुसलमान काफिरों के मुल्क में आ मान ले कर गया है तो कुर्आन मजीद लेजाने में हर्ज नहीं(दुर मुख्यात्वहर) मसअ्ला: - अहद तोड़ना मसलन यह मुआहिदा किया कि इतने दिनों तक जंग न होगी फिर उसी जमाना-ए- अहद में जंग की यह नाजाइज़ है और अगर मुआहिदा न हो और बग़ैर इत्तिलाअ़ किए जंग शुरूअ कर दी तो हर्ज नहीं (मजमउलहर)

मसञ्जा :- मुसला यानी नाक कान या हाथ पाँव काटना या मुँह काला करदेना मनअ है यानी फ़त्ह होने के बाद मुसला की इजाज़त नहीं और इसनाए जंग में अगर ऐसा हो मसलन तलवार मारी और नाक कट गई या कान कट गये या आँख फोड़दी या हाथ पाँव काट दिये तो हर्ज नहीं (एक) मसअला :- औरत और बच्चा और पागल और बहुत बूढ़े और अन्धे और लुन्जे और अपाहिज और राहिब और पुजारी जो लोगों से मिलते जुलते न हों या जिस का दाहिना हाथ कटा हो या खुरक हो गया हो उन सब को कृत्ल करना मनअ़ है यानी जब कि लड़ाई में किसी की मदद न देते हैं और अगर उनमें से कोई खुद लड़ता हो या अपने माल या मशवरा से मदद पहुँचाता हो या बादशाह हो तो उसे कृत्ल कर देंगे और अगर मजनून को कभी जुनून रहता है और कभी होश तो उसे भी कत्ल कर दें और बच्चा और मजनून को इसनाए जंग में कत्ल करेंगे जब कि लड़ते हैं और बाकियों को कैंद करने के बाद भी कत्ल करदेंगे और जिन्हें कत्ल करना मनअ़ है उन्हें यहाँ न

छोड़ेंगे बल्कि क़ैद कर के दारुलइस्लाम में लायेंगे (दुर मुख़्तार, मजमज़ल अनहर) मसअला:- काफिरों के सर काट कर लायें या उन की कबरें खोद डालें उस में हर्ज नहीं(ड्रॉ मुक्रा) मसअला :- अपने बाप दादा को अपने हाथ से कृत्ल करना नाजाइज़ है मगर उसे छोड़ें भी नहीं उस से लड़ने में मश्गूल रहे कि कोई और शख़्स आकर उसे मारडाले हाँ अगर बाप, दादा खुँद बहारे शरीअत ---

उस के कत्ल के दरपे हो और उसे बगैर कत्ल किए चारा न हो तो मार डाले और दीगर रिश्ता

मसञ्जला: - अगर सुलह मुसलमान के हक में बेहतर हो तो सुलह करना जाइज है और अगर कुछ माल लेकर या देकर सुलह की जाये और सुलह के बाद अगर मसलिहत सुलह तोड़ने में हो तो तोड़ दें मगर यह ज़रूर है कि पहले उन्हें इस की इत्तिलाओं के बाद फ़ौरन जंग शुरूओं न करें बल्कि इतनी मुहलत दें कि काफिर बादशाह अपने तमाम ममालिक में उस खबर को पहुँचा सके यह उस सूरत में है कि सुलह में कोई मीआद न हो और (अगर मीआद हो तो) मीआद पूरी होने पर इत्तिलाओं की कुछ हाजत नहीं (दुर मुख्तार रहल मुहतार)

मसअला: - सुलह के बाद अगर किसी काफिर ने लड़ना शुरूअ किया और यह उनके बादशाह की इजाज़त से न हो बल्कि शख़्से ख़ास या कोई जमाअ़त बग़ैर इजाज़ते बादशाह बर सरे पैकार है तो सिर्फ उन्हें कृत्ल किया जाये उनके हक में सुलह न रही बाकियों के हक में बाकी है(मजमजल अनहर) मसअ्ला :- काफ़िरों के हाथ हथियार और घोड़े और गुलाम और लोहा वगैरा जिस से हथियार बनते हैं बेचना हराम है अगर्चे सुलह के ज़माने में हो यूँहीं ताजिरों पर हराम है कि यह चीज़ें उन के मुल्क में तिजारत के लिए लेजायें बल्कि अगर मुसलमानों को हाजत हो तो ग़ल्ला और कपड़ा मी

मसञ्जा: - मुसलमान आज़ाद मर्द या औरत ने काफ़िरों में किसी एक को या जमाअ़त या एक शहर के रहने वालों को पनाह देदी तो अमान सहीह है अब कृत्ल जाइज़ नहीं अगर्चे अमान देने वाला फ़ासिक या अन्धा या बहुत बूढ़ा हो और बच्चा या गुलाम की अमान सहीह होने के लिए शर्त यह है कि उन्हें किताल की इजाज़त मिल चुकी हो वरना सहीह नहीं अमान सहीह होने के लिए शर्त यह है कि कुफ़्फ़ार ने लफ़्ज़ अमान सुना हो अगर्चे किसी ज़बान में हो अगर्चे उस लफ़्ज़ के मञ्जना वह न समझते हों और अगरें इतनी दूर पर हो कि सुन न सकें तो अमान सहीह नहीं(दुर मुख्तार आलमगीरा)

मसअ्ला :— अमान में ज़रर (नुक्सान) का अन्देशा हो तो बादशाहे इस्लाम उस को तोड़दे मगर तोड़ने की इत्तिलाअ करदे और अमान देने वाला अगर जानता था कि उस हालत में अमान देना मनअ था और फिर देदी तो उसे सज़ा दी जांगे (मजनजल अनहर)

मसअ्ला : — ज़िम्मी और ताजिर और कैदी और मजनून और जो शख़्स दारुल हुई में मुसलमान हो और अभी हिजरत न की हो और वह बच्चा और गुलाम जिन्हें किताल की इजाज़त न हो यह लोग अमान नहीं दे सकते (दुरे मुख्यार)

#### ग्नीमत का बयान

अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है

يَسُتَلُونَكَ عَنِ الْآنُفَالِ د قُلِ الْإِنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرُّسُولَ ، فَاتَّقُو اللَّهَ وَ أَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ مِ وَأَطِينُعُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِنْ كُنْتُمُ مُؤمِنِيُنَ٥

तर्जमा :- "नफ़्ल के बारे में तुम से सवाल करते हैं तुम फ़रमा दो नफ़्ल अल्लाह व रसूल के लिए हैं अल्लाह से उरो और आपस में सुलइ करो और अल्लाह व रसूल की इताअ़त करो अगर तुम ईमान रखते हो"

कादरी दारुल इशाअत

नवा हिस्सा

الْعُلَمُوا أَنَّمَا غَنِمُتُمْ مِنْ شَيٌّ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرُبِيٰ وَ الْيَتْمِيٰ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيلِ और फ्रमाता है तर्जमा :- और जान लो कि जो कुछ तुम ने ग़नीमत हासिल की है उस में से पाँचवाँ हिस्सा अल्लाह व रसूल के लिए है और क्राबत वाले और यतीमों और मुसाफिर के लिए।

हदीस न.1: - सहीहैन में अबू हुरैरा रदियल्लाह तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्ला सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया हम से पहले किसी के लिए गनीमत हलाल नहीं हुई अल्लाह तआ़ला ने

हमारे ज़ीअ़्फ व इज्ज़ (कमज़ोरी व लाचारी) देख कर उसे हमारे लिए हलाल कर दिया। हदीस न.2: - सुनन तिर्मिज़ी ने मुझे तमाम अम्बिया से अफ़ज़ल किया फ़रमाया मेरी उम्मत को तमाम उम्मतों से अफ्ज़ल किया और हमारे लिए ग्नीमत हलाल की।

हदीस न.3 :- सहीहैन में अबूहुरैरा रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम फ्रमाते हैं एक नबी(यूशअ़ इब्ने नून अलैहिस्सल्लाम)ग़ज़वा (मज़हबी जंग)के लिए तशरीफ़ ले गये और अपनी कौम से फरमाया कि ऐसा शख्स मेरे साथ न चले जिस ने निकाह किया है और अभी ज़फ़ाफ़ (सुहागरात में मियाँ बीवी मिलनं) नहीं किया है और करना चाहता है और न वह शख़्स जिस ने मकान बनाया है और उस की छतें अभी तैयार नहीं हुई हैं और न वह शख़्स जिस ने गाभन जानवर खरीदे हैं और बच्चा जनने का मुन्तज़िर है(यानी जिन के दिल किसी काम में मश्गूल हों वह न चलें सिर्फ वह लोग चलें जिन को उधर का ख़याल न हो) जब अपने लश्कर को ले कर क्रया(बैतुलमुक्दस)के क्रीब पहुँचे वक्ते असर आगया(वह जुमआ़ का दिन था और अब हफ़्ता की रात आने वाली है जिस में क़िताल बनी इसराईल पर हराम था)उन्होंने आफ़ताब को मुख़ात करके फ्रमाया तू मामूर है और मैं मामूर हूँ ऐ अल्लाह आफ्ताब को रोक दे आफ्ताब रुक गया और अल्लाह ने फ़त्ह दी अब ग़नीमतें जमअ़ की गईं उसे खाने के लिए आग आई मगर उस ने नहीं खाया (यानी पहले ज़माना में हुक्म यह था कि ग़नीमत जमअ़ की जाये फिर आसमान से आग उतरती और सब को जलादेती अगर ऐसा न होता तो यह समझा जाता कि किसी ने कोई ख़ियानत की है और यहाँ भी यही हुआ)नबी ने फ़रमाया कि तुम ने ख़ियानत की है लिहाज़ा हर क़बीला में से एंक शख़्स बैअ़त करे बैअ़त हुई एक शख़्स का हाथ उन के हाथ से चिपक गया फ़रमाया तुम्हारे क्बीला में किसी ने ख़ियानत की है उस के बाद वह लोग सोने का एक सर लाये जो गाय के सर बराबर था इस को उस ग़नीमत में शामिल कर दिया फिर हस्बे दस्तूर आग आई और खागई हुजूर ने इरशाद फ्रमाया कि हम से क़ब्ल किसी के लिए ग़नीमत हलाल नहीं थी अल्लाह ने ज़ेअ्फ इंज्ज़ (कमज़ोरी व लाचारी)की वजह से उसे हलाल कर दिया।

हदीस न.4: - अबूदाऊद ने अबू मूसा अशअरी रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं हम हब्शा से वापस हुए उस वंक्त पहुँचे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने अभी ख़ैबर को फतह किया था हुजूर ने हमारे लिए हिस्सा मुकर्रर फरमाया और हमें भी अता फरमाया जी लोग फतइ ख़ैबर में मौजूद न थे उन में हमारे सिवा किसी को हिस्सा न दिया सिर्फ हमारी कश्ती वाले जितने थे हज़रते जअ़फर और उन के रुफ़का (साथी,दोस्त)उन्हीं को हिस्सा दिया।

हदीस न.5 : - सहीह मुस्लिम में यज़ीद इब्ने हुरमुज़ से मरवी कि नजदए हरूरी ने अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रदियल्लाहु तआ़ला अन्हुमा के पास लिखकर दरयापत किया कि गुलाम व औरत गनीमत में झाज़िर हों तो आया उन को हिस्सा मिलेगा यज़ीद से फ्रमाया कि लिखदो कि उन के लिए

बहार शराअत —

हदीस न.6 :- सहीहैन में अब्दुल्लाह इब्ने जमर रिवयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अगर लश्कर में से कुछ लोगों को लड़ने के लिए कहीं भेजते तो उन्हें अलावा हिस्सा के कुछ नफल (इनआम) अता फ्रमाते।

हदीस न.7 :- नीज़ सहीहैन में उन्हीं से मरवी कहते हैं हुज़ूर ने हमें हिस्सा के अलावा खुम्स(पाँचवाँ हिस्सा) में से नफल दिया था मुझे एक बड़ा ऊँट मिला था।

हदीस न.8 :- इब्ने माजा व तिर्मिज़ी इब्ने अब्बास रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की तलवार जुलिफकार बद्र के दिन नफ़्ल में मिली थी। हदीस न.9 : — इमाम बुखारी ख़ौला अन्सारिया रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रावी कहती हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को फ्रमाते सुना है कुछ लोग अल्लाह के माल में नाइक घुस पड़ते हैं उन के लिए कियामत के दिन आग है।

हदीस न. 10 :- अबूदाऊद व रिवायत अम्र इन्ने शोएव अन अबीहे अन जहेही रावी हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम एक शुव्र (ऊट)के पास तशरीफ़ लाये उस के कोहान से एक बाल लेकर फ़रमाया ऐ लोगों इस ग़नीमत में से मेरे लिए कुछ नहीं है (बाल की तरफ़ इशारा कर के) और यह भी नहीं सिवा खुम्स के(कि यह मैं लूँगा) वह भी तुम्हारे ही ऊपर रद हो जायेगा लिहाज़ा सुई और तागा जो कुछ तुम ने लिया है हाज़िर करो एक शख़्स अपने हाथ में बालों का गुच्छा ले कर खड़ा हुआ और अर्ज़ की मैंने पालान दुरुस्त करने के लिए यह बाल लिए थे हुजूर ने पारमाया उस में मेरा और बनी अ़ब्दुल मुत्तिलिब का जो कुछ हिस्सा है वह तुम्हें दिया उस शख़्स ने कहा जब इस का मुआ़मला इतना बड़ा है तो मुझे ज़रूरत नहीं यह कहकर वापस कर दिया।

हदीस न.11 :- तिर्मिज़ी ने अबू सईद रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर ने कब्ल तक्सीमे ग़नीमत को खरीदने से मनअ फ्रमाया।

#### मसाइले फ़िक्हिया

गुनीमत उस को कहते हैं जो लड़ाई में काफ़िरों से बतौर कहर व गुल्बा के लिया जाये और लड़ाई के बाद जो उन से लिया जाये जैसे ख़िराज और जुज़या उस को फ़ीह कहते हैं ग़नीमत में खुम्स (पाँचवाँ हिस्सा)निकाल कर बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन पर तक्सीम कर दिये जायें और फ़ेई कुल बैतुलमाल में रखा जाये (दुर मुख्तार कौरा)

मसअ्ला :— दारुल हर्ब में किसी शहर के लोग खुद बखुद मुसलमान होगये वहाँ मुसलमानों का तसल्लुत न हुआ था तो सिर्फ उन पर उथ मुकर्रर होगा यानी जो जराअ़त पैदा हो उस का दसवाँ हिस्सा बैतुलमाल को अदा करदें और अगर खुंद बखुद ज़िम्मा में दाख़िल हुए तो उन की ज़मीनों एर खिराज मुक्रिर होगा और उन पर जुज़्या और अगर ग़ालिब आने के बाद मुसलमान हुए तो बादशाह को इख़्तियार है उन पर एहसान करे और ज़मीनों की पैदावार का ज़श्च ले या ख़िराज

- कादरी दारुल इशाअत-

मुकर्रर करे या उन को और उन के अमवाल को खुम्स लेने के बाद मुजाहिदीन पर तकसीम कर दे फत्ह करने के बाद अगर वह मुसलमान न हुए तो इख्तियार है अगर चाहे उन्हें लौन्डी, गुलाम बनाये और खुम्स के बाद उन्हें और उन के अमवाल मुजाहिदीन पर तकसीम कर दे और ज़मीनों पर उग्र मुक्रिर कर दे और अगर चाहे तो मर्दों को कत्ल कर डाले और औरतों बच्चों और अमवाल को बाद खुम्स तक्सीम कर दे और अगर चाहे तो सब को छोड़दे और उन पर जुज़या और ज़मीनों पर ख़िराज मुकर्रर कर दे और चाहे तो उन्हें वहाँ से निकाल दे और दूसरों को वहाँ बसाये और चाहे तो उन को छोड़ दे और ज़मीन उन्हें वापस दे और औरतों बच्चों और दीगर अमवाल को तकसीम कर दे मगर उस सूरत में बकद ज़राअ़त उन्हें कुछ माल भी देदे वरना मकरूह है और चाहे तो सिर्फ अमवाल तकसीम करदे और उन्हें और औरतों, बच्चों और ज़मीनों को छोड़ दे मगर थोड़ा माल बक्द्र जराअत देदे वरना मकरूह है और अगर तमाम अमवाल और ज़मीनें तक्सीम कर दीं और उन

को छोड़ दिया तो यह नाजाइज़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला : - अगर किसी शहर को बतौर सुलह फ्तह किया हो तो जिन शराइत पर सुलह हुई उन पर बाकी रखे उन के ख़िलाफ करने की न उन्हें इजाज़त है न बाद वालों को और वहाँ की ज़मीन

उन्ही लोगों की मिल्क रहेगी (दुर्र मुख्तार)

मसअ्ला :- दारुल हर्ब के जानवर कृब्ज़ा में किए और उन को दारुलइस्लाम तक नहीं ला सकता तो ज़िबह कर के जलाडाले यूँहीं और सामान जिन को नहीं ला सकता है जलादे और बर्तनों को तोड़ डाले रोगन वगैरा बहादे और हथियार लोहे की चीज़ें जो जलने के काबिल नहीं उन्हें पोशीदा

जगह दफ़न करदे (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- दारुलहर्ब में बगैर ज़रूरत गृनीमत तकसीम न करें और अगर बार बरदारी(बोझढोन 'वाले) के जानवर न्, हों तो थोड़ी थोड़ी मुजाहिदीन के हवाला कर दी जाये कि दारुलइस्लाम में

आकर वापस दें और यहाँ तकसीम की जाये (दुर्र मुख्तार)

मसअ्ला :- माले गृनीमत को दारुलहर्ब में मुजाहिदीन अपनी ज़रूरत में कृब्ल तक्सीम सर्फ कर सकते हैं मसलन जानवरों का चारा अपने खाने की चीज़ें खाना पकाने के लिए ईंघन घी, तेल, शकर मेवे खुश्क व तर, और तेल लगाने की ज़रूरत हो तो खाने का तेल लगा सकता है और खुशबूदार तेल, मसलन रोग़न गुल वगैरा उस वक़्त इस्तिअ्माल कर सकता है जब किसी मर्ज़ में उन के इस्तिअमाल की हाजत हो और गोश्त खाने के जानवर ज़िबह कर सकते हैं मगर चमड़ा माले ग्नीमत में वापस करें और मुजाहिदीन अपनी बान्दी गुलाम और औरतों, बच्चों, को भी माले ग्नीमत से खिला सकते हैं और जो शख़्स तिजारत के लिए गया है लड़ने के लिए नहीं गया वह और मुजाहिदीन के नौकर माले ग़नीमत को सर्फ नहीं कर सकते हाँ पका हुआ खाना यह भी खा सकते हैं और पहले से अशया अपने पास रख लेना कि ज़रूरत के वक़्त सूर्फ करेंगे जाइज़ है यूँहीं जो चीज़ काम के लिए ली थी और बच गई उसे बेचना भी नाजाइज़ है और बेचडाली तो दाम वापस

करे (आलमगीरी, दुर्रे मुख्तार, रदुल मुहतार) मसअला: - माले ग़नीमत को बेचना जाइज़ नहीं और बेचा तो चीज़ वापस ली जाये और वह चीज़

न हो तो कीमत माले गनीमत में दाखिल करे (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- दारुलईर्ब से निकलने के बाद अब तस्रर्रफ (खर्च करने का इख़्तेयार)जाइज़ नहीं हैं

कादरी दारुल इशाअत

अगर सब मुजाहिदीन की रज़ा से हो तो हर्ज नहीं और जो चीचें दारुलहर्ब में ली थीं उन में से कुछ बचा है और अब दारुलइस्लाम में आ गया तो बिकया वापस कर दे और वापसी से पहले गुनीमत तकसीम हो चुकी तो फूकरा पर तसदुक कर दे और खुद फकीर हो तो अपने काम में लाये और अगर दारुलइस्लाम में पहुँचने के बाद बिकया को सर्फ कर डाला है तो कीमत वापस करे और गुनीमत तक्सीम हो चुकी है तो कीमत तसहुक (सदका कर देना) कर दे और खुद फकीर हो तो

मसअ्ला :- माले गनीमत में कृष्ले तक्सीम खियानत करना मनअ् है (दूर मुख्तार) मसअला: - जो शख़्स दारुलहर्व में मुसलमान हो गया वह खुद और उस के छोटे बच्चे और जो कुछ उस के पास माल व मताअ है सब महफूज़ है यह जब कि इस्लाम लाना गिरफ़्तार करने से पहले हो और उस के बाद कि सिपाहियों ने उसे गिरफ्तार किया अगर मुसलमान हुआ तो वह गुलाम है और अगर होने से पहले उस के बच्चे और अमवाल पर कब्ज़ा हो गया और वह गिरफतारी से पहले मुसलमान हो गया तो सिर्फ वह आजाद है और अगर हवीं अमन लेकर दारुलइस्लाम में आया था और यहाँ मुसलमान हो गया फिर मुसलमान उस के शहर पर गालिब आये तो बाल बच्चे और अमवाल सब फोई हैं (दुर मुख्यार रहत मुहतार)

मसञ्जा: - जो शख्स दारुलहर्ब में मुसलमान हुआ और उस ने पेश्तर से कुछ माल किसीमुसलमान या ज़िम्मी के पास अमानत रख दिया था तो यह माल भी उस को मिलेगा और हवीं के पास था तो फोई है और अगर दोरुल होई में मुसलमान होकर दारुल इस्लाम में चला आया फिर मुसलमानों का उस शहर पर तसल्लुत हुआ तो उस के छोटे बच्चे महफूज़ रहेंगे और जो अमवाल मुसलमान या ज़िम्मी के पास रखे हैं वह भी उसी के हैं बाकी सब फोई हैं (दुर्र मुख्यार फत्दुल कदीर)

मसअ्ला :- जो शख़्स दारुलहर्व में मुसलमान हुआ तो उसकी वालिग औलाद और ज़ौजा और ज़ौजा के पेट में जो बच्चा है वह और जाइदाद ग़ैर मनकूला और उस के बाँदी गुलाम लड़ने वाले और उस बाँदी के पेट में जो बच्चा है वह यह सब गुनीमत हैं (दूर मुख्तार)

मसअ्ला :- जो हबीं दारुलइस्लाम में बग़ैर अमान लिये आगया और उसे किसी ने पकड़ लिया तो वह और उस के साथ जो कुछ माल है सब फ़े है (5र मुख्यार)

#### ग्नीमत की तक्सीम

मसञ्जला :- ग़नीमत के पाँच हिस्से किए जायें एक हिस्सा निकालकर बाकी चार हिस्से मुजाहिदीन .पर तक्सीम कर दिए जायें और सवार ब निस्बत पैदल के दूना पायेगा यानी एक उस का हिस्सा और एक घोड़े का और घोड़ा अरबी हो या और किस्म का सब का एक हुक्म है सरदार, लश्कर और सिपाही दोनों ब्राबर हैं यानी जितना सिपाही को मिलेगा उतना ही सरदार को भी मिलेगा ऊँट और गधे और खच्चर किसी के पास हों तो उन की वजह से कुछ ज़्यादा न मिलेगा यानी उसे भी पदल वाले के बराबर मिलेगा और अगर किसी के पास चन्द घोड़े हों जब भी उतना ही मिलेगा जितना एक घोड़े के लिए मिलता था (आलमगीरी)

मसअ्ला :- सवार दो चन्द गृनीमत का उस वृक्त मुस्तहक होगा जब दारूलइस्लाम से जुदा होने के वक़्त उस के पास घोड़ा हो लिहाज़ा जो शख़्स दारुलहर्ब में बग़ैर घोड़े के आया और वहाँ घोड़ा खरीद लिया तो पैदल का हिस्सा पायेगा और अगर घोड़ा था मगर वहाँ पहुँचकर मर गया तो संवार

— कादरी दारुल इशाअत —

का हिस्सा पायेगा और सवार के दो चन्द हिस्से पाने के लिए यह भी शर्त है कि उस का घोड़ा मरीज़ न हो और बड़ा हो यानी लड़ाई के काबिल हो और अगर घोड़ा बीमार था और ग़नीमत से कब्ल अच्छा हो गया तो सवार का हिस्सा पायेगा वरना नहीं और बछरा था और गुनीमत के कब्ल जवान हो गया तो नहीं और अगर घोड़ा लेकर चला मगर सरहद पर पहुँचने से पहले किसी ने गुसब कर लिया या कोई दूसरा शख़्स उस पर रावारी लेने लगा या घोड़ा भाग गया और यह शख्स

दारुल हुई में पैदल दाख़िल हुआ तो अगर इस सूरत में लड़ाई से पहले उसे वह घोड़ा मिल गया तो सवार का हिस्सा पायेगा वरना पैदल का और अगर लड़ाई से पहले जंग के वक़्त घोड़ा बेचडाला तो पैदल का हिस्सा पायेगा (दुर मुख्तार रहल मुहतार)

मसअला :- सवार के लिए यह ज़रूरी नहीं कि घोड़ा उस की मिल्क हो बल्कि किराया या आरियत से लिया हो बल्कि अगर गुसब कर के ले गया जब भी सवार का हिस्सा पायेगा और गुसब का गुनाह उस पर है और अगर दो शख़्सों की शिरकत में घोड़ा है तो उन में कोई सवार का हिस्सा नहीं पायेगा मगर जब कि दाख़िल होने से पहले एक ने दूसरे से उस का हिस्सा किराये पर ले

लिया। (रदुस मुहतार) मसअला :- गुलाम और बच्चा और औरत और मजनून के लिए हिस्सा नहीं खुम्स निकालने से पहले पूरी गुनीमत में से उन्हें। कुछ दे दिया जाये जो हिस्से के बराबर न हो मगर उस वक्त कि उन्होंने किताल किया हो या औरत ने मुजाहिदीन का काम किया हो मसलन खाना पकाना बीमारों और ज़ख़िमयों की तीमार दारी करना उन को पानी पिलाना वगैरा (दुर मुख्तार आलमगीरी)

मसञ्जला :- गनीमत का पाँचवाँ हिस्सा जो निकाला गया है उस के तीन हिस्से किए जायें एक हिस्सा यतीमों के लिए और एक मिस्कीनों और एक मुसाफिरों के लिए और अगर यह तीनों हिस्से एक ही किस्म मसलन यतामा या मसाकीन पर सर्फ कर दिये जब भी जाइज़ है और मुजाहिदीन को हाजत हो तो उन पर सर्फ करना भी जाइज है (दुर मुख्तार) मसञ्जला :- बनी हाशिम व बनी मुत्त्वलिब के यतामा और मसाकीन और मुसाफिर अगर फकीर हों तो यह लोग ब निस्वत दूसरों के खुम्स के ज़्यादा हकदार हैं क्यों कि और फुक्रा तो ज़कात भी ले सकते हैं और यह नहीं ले सकते और यह लोग ग़नी हों तो खुम्स में उन का कुछ हक नहीं(इंगुक्कर) मसअ्ला :- जो फ़ौज या जो शख़्स लड़ने के इरादे से दारुलहर्ब में पहुँचा और जिस वक़्त पहुँचा लड़ाई ख़त्म हो चुकी है तो यह भी ग़नीमत में हिस्से दार है यूँहीं जो शख़्स गया मगर बीमारी वगैरा से लड़ाई में शरीक न हो सका ग़नीमत पायेगा और अगर कोई तिजारत के लिए गया है तो जब तक लड़ने में शरीक न हो ग़नीमत का मुस्तहिक नहीं। (दुर मुख्तार, रदुल मुहतार)

मसञ्जलाः - जो शख़्स दारुलहर्ब में मरगया और गृनीमत न अभी तक्सीम हुई है न दारुलइस्लाम में लाई गई है न बादशाह ने ग़नीमत को बेचा है तो उस का हिस्सा नहीं यानी उस का हिस्सा उस के वारिसों को नहीं दिया जायेगा और अगर तकसीम हो चुकी है या दारुलइस्लाम में लाई जा चुकी है बादशाह ने बेचडाली है तो उन का हिस्सा वारिसों को मिलेगा (दुर गुकतार) मसञ्जला: - तक्सीम के बाद एक शख़्स ने दुअवा किया कि मैं जंग में भी शरीक था और गवाहों स इस अम्र को साबितः भी कर दिया तो तक्सीम बातिल न की जाये बल्कि उस शख्स को उस क हिस्से की कृद्र बैतुलमाल से दिया जाये (आलमगीरी)

कादरी दाठल इशासत

बहारे शरीअत -

मसअ्ला :- गनीमत में किताबें मिलीं और मालूम नहीं कि उन में क्या लिखा है तो न तकसीम करें मसन्यः। न काफिरों के हाथ बेचें बल्कि मोजओं एहतियात (एहतियात की जगह) में दफन कर दें कि काफिरों को न मिल सकें और अगर बादशाहे इस्लाम मुसलमान के हाथ बेचना चाहे तो ऐसे मुसलमान के हाथ न बेचे जो काफिरों के हाथ बेचडाले और काबिले एअतिमाद शख्स है कि काफिरों के हाथ न बेचेगा तो उस के हाथ बेच सकते हैं अगर सोने या चाँदी के हार मिले जिन में सलीब या तसवीरें बनी हैं तो तकसीम से पहले उन्हें तोड़डाले और ऐसे मुसलमान के हाथ न बेचे जो काफिरों के हाथ बेच डालेगा और अगर रुपये अशरिक्यों में तसवीरें हैं तो बगैर तोड़े तकसीम व बैंअ कर सकते हैं (आसमगरी)

मसञ्जा :- शिकारी कुत्ते और बाज़ और शिकरे गृनीमत में मिले यह भी तकसीम किए जायें और तकसीम से कब्ल उन से शिकार मकरूह है (आलमगीरी)

मसअला :- जो जमाअत बादशाह से इजाज़त ले कर दारुलहर्ब में गई या बा कुव्वत जमाअत बगैर इजाजत गई और शबख़ून मार कर वहाँ से माल लाई तो यह ग़नीमत है खुम्स ले कर बाक़ी तक्सीम होगा और अगर यह दोनों बातें न हों न इजाज़त ली न बा कुळत जमाअ़त है तो जो कुछ हासिल किया सब उन्हीं का, है खुम्स न लिया जाये (दूर मुख्तार)

मसञ्जला :- अगर कुछ लोग इजाज़त से गये थे और कुछ बगैर इजाज़त और यह लोग बाकुव्वत भी न थे तो इजाज़त वाले जो कुछ माल पायेंगे उस में से खुम्स लेकर बाकी उन पर तकसीम हो जायेगा और दूसरे फ़रीक़ ने जो कुछ हासिल किया है उन में न खुम्स है न तक़सीम बल्कि जिस ने जितना पाया वह उसी का है उस का साथ वाला भी उस में शरीक नहीं और अगर इजाज़त वाले और बे इजाज़त दोनों मिल गये और उन के इज्तिमाअ से कुव्वत पैदा होगई तो अब खुम्स लेकर ग्नीमत की मिस्ल तक्सीम होगी यानी एक ने भी जो कुछ पाया है वह सब पर तकसीम हो जायेगा(आलमगीरी) मसञ्जा :- ग़नीमत की तकसीम हुई और थोड़ी सी चीज़ बाकी रह गई जो काबिले तकसीम नहीं कि लश्कर बड़ा है और चीज़ थोड़ी तो बादशाह को इख़्तियार है कि फ़ुक्रा पर तसहुक कर दे या बैतुलमाल में जमअ़ कर दे कि ज़रूरत के वक्त काम आये (आलमगीरी)

मसअ्ला :- इजाज़त लेकर एक जमाअ़त दारुलुहर्ब को गई और उस से बादशाह ने कह दिया जो कुछ पाओगे तुम्हारा है उस में खुम्स नहीं लूँगा तो अगर वह जमाउन्त बा कुळत है तो उस का यह कहना जाइज़ नहीं यानी खुम्स लिया जायेगा और बाकुव्वत न हो तो कहना जाइज़ है और खुम्स नहीं (दुरं मुख्तार)

मसअ्ला :- बादशाह या सिपहसालार अगर लड़ाई के पहले या जंग के वक़्त कुछ सिपाहियों से यह कह दे कि तुम जो कुछ पाओंगे वह तुम्हारा है या यूंहीं कि तुम में जो जिस काफ़िर को क्तल करे उस का सामान उस के लिए है तो यह जाइज़ बल्कि बेहतर है कि उस की वजह से उन सिपाहियों को तरग़ीब होगी और उस को नफ़्ल कहते हैं और उस में न खुम्स है न तकसीम बल्कि वह सब उसी पाने वाले का है अगर यह लफ़्ज़ कहे थे कि जो जिस काफ़िर को कत्ल करेगा उस मेक़तूल का सामान वह ले और खुद बादशाह या सिपाहसालार ने किसी काफिर को कत्ल किया तो यह सामान ले सकता है और यह कहना भी जाइज़ है कि यह सौ रुपये लो और फुलाँ काफ़िर को मार डालो या यूँकि अगर तम ने फुलाँ काफिर को मारडाला तो तुम्हें हज़ार रुपये दूँगा लड़ाई खत्म हींने और ग़नीमत जमअ करने के बाद नफ़्ल देना जाइज़ नहीं हाँ अगर मुनासिब समझे तो खुम्स में

बहारे शरीअत -

से दे सकता है आलमगीरी (ज़लमगीरी, दुर्रे मुख्तार, रहुल मुहतार) मसअला :- जिन लोगों को नफ़्ल(इनआ़म) देना कहा है उन्होंने नहीं सुना औरों ने सुन लिया जब भी उस इनआम के मुस्तहक हैं (दूर मुख्यार)

मसञ्जला :- दारुलहर्ब में लश्कर है उस में से कुछ लोग कहीं भेजे गये और उन से यह कह दिया कि जो कुछ तुम पाओंगे वह सब तुम्हारा है तो जाइज़ है दारुलइस्लाम से यह कह कर भेजा तो नाजाइज़ (आतमगीरी)

मसञ्जला - ऐसे को कत्ल किया जिस का कत्ल जाइज़ न था मसलन बच्चा या मजनून या और औरत को तो मुस्तहके इन्आम नहीं (दुर मुख्तार)

मसञ्जूला :- नपुल का यह मतलब है कि दूसरे लोग उस में शरीक न होंगे न यह कि यह शख्स अभी से मालिक हो गया बल्कि मालिक उस वक्त होगा जब दारुल इस्लाम में लाये लिहाजा लौन्डी मिली तो जब तक दारुल इस्लाम में लाने के बाद इस्तिबरा न करे वती नहीं कर सकता न उसे फरोख़्त कर सकता है। (आम्मर कुतुब)

#### इस्तीला-ए-कुफ़्फ़ार का बयान

मसञ्जला :- दारुल हर्ब में एक काफिर ने दूसरे काफिर को कैंद कर लिया यानी जंग में पकड लिया वह उस का मालिक हो गया लिहाज़ा अगर हम उन से ख़रीद लें या उन कैंद करने वालों पर मुसलमानों ने चढ़ाई की और उस काफिर को उन से ले लिया तो मुसलमान मालिक हो गये यही हुक्म अमवाल का भी है (दुर्र मुख्तार)

मसञ्जा :-- अगर हवीं काफिर जिम्मी को दारुलइस्लाम से पकड़ ले गये तो उस के मालिक न होंगे (दुर मुख्यार)

मसअ्ला :- हबी काफ़िर अगर मुसलमान के अमवाल पर कब्ज़ा कर के दारुलहर्ब में ले गये तो मालिक हो जायेंगे मगर जब तक दारुलहर्ब को पहुँच न जायें मुसलमानों पर फुर्ज़ है कि उन का पीछा करें और उन से छीन लें फिर जब कि दारुलहर्ब में ले जाने के बाद अगर वह हर्बी जिन के पास वह अमवाल हैं मुसलम्।न हो गये तो अब बिलकुल उन की मिल्क साबित हो गई कि अब उन से नहीं लेंगे और अगर मुसलमान उन हरिबयों पर दारुलहर्ब में पहुँचने से कब्ल गालिब आ गये ती जिस की चीज़ है उसे देदेंगे और कुछ मुआविज़ा न लेंगे और दारुलहर्ब में पहुँचने के बाद गृल्बा हुआ और ग़नीमत तक्सीय होने से पहले मालिक ने आकर कहा कि यह चीज़ मेरी है तो उस बिलामुआविज़ा देदेंगे और ग़नीमत तकसीम होने के बाद कहा तो अब कीमत से देंगे और जिस दिन ग्नीमत में वह चीज़ मिली उस दिन जो कीमत थी वह ली नायेगी (दुर मुख्यार)

मसअला :- काफिर अमान लेकर दारुलइस्लाम में आया और किसी मुसलमान की चीज चुरा कर दारुल हुई में ले गया और वहाँ से कोई मुसलमान वह चीज़ ख़रीद कर लाया तो वह चीज़ मालिक को मुफ्त दिलादी जायेगी (रहुत मुहतार)

मसअला :- अगर मुसलमान गुलाम भाग कर दारुलहर्ब को चला गया और हरिबयों ने उसे पकड़ लिया तो मालिक न होंगे लिहाज़ा अगर मुसलमानों का गुल्बा हुआ और वह गुलाम गुनीमत में मिला

तो मालिक को बिला मुआविज़ा दिया जाये अगर्चे ग्नीमत हो चुकी हो हाँ तकसीम के बाद अगर कादरी दारुल इशाखत -

दिलाया गया तो जिस के हिस्से में गुलाम पड़ा था उसे बैतुलमाल से कीमत दें। (करह) मसअ्ला :- मुसलमान गुलाम भाग कर गया और उस के साथ घोड़ा और माल व अस्बाब मी था और सब पर काफिरों ने कब्ज़ा कर लिया फिर उस से सब चीज़ें और गुलाम कोई शख्स खरीद लाया तो गुलाम बिला मुआविज़ा मालिक को दिलाया जाये और बाक़ी घीज़ें बक़ीमत और अगर गुलाम मुरतद हो कर दारुलहर्ब को भाग गया तो हरबी पकड़ने के बाद मालिक हो गये (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- जो काफ़िर अमान ले कर दारुलइस्लाम में आया उस के हाथ मुसलमान गुलाम न बेचा जाये और बेच दिया तो वापस लेना वाजिब है और अगर वापस भी न लिया यहाँ तक कि गुलाम को लेकर दारुलहर्ब को चला गया तो अब वह आज़ाद है यानी वह गुलाम अगर वहाँ से माग कर आया या मुसलमानों का ग़ल्बा हुआ और उस गुलाम को वहाँ से हासिल किया तो न किसी को दिया जाये न ग़नीमत की तरह तकसीम हो बल्कि वह आज़ाद है यूंहीं अगर हबीं गुलाम मुसलमान हो गया और वहाँ से भाग कर दारुल इस्लाम में आ गया या हमारा लश्कर दारुल हब में था उस लश्कर में आ गया या उस को किसी मुसलमान या ज़िम्मी या हबीं ने दारुलहर्ब में ख़रीद लिया या उस के मालिक ने बेचना चाहा या मुसलमानों का उन पर गृल्बा हुआ बहर हाल आज़ाद हो गया (दुर मुख्तार)

### मुस्तामिन का बयान

मुस्तामिन वह श्ख्स है जो दूसरे मुल्क में अमान ले कर गया दूसरे मुल्क से मुराद वह मुल्क है जिस में ग़ैर क़ौम की सल्तनत हो यानी हरबी दारुलइस्लाम में या मुसलमान दारुलकुफ़ में अमान ले कर गया तो मुस्तामिन है।

मसअ्ला :- दारुलहरब में मुसलमान अमान ले कर गया तो वहाँ वालों की जान व माल से तआरुज़ करना उस पर हराम है कि जब अमान ली तो उस का पूरा करना वाजिब है यूँहीं उन काफ़िरों की औरतें भी उस पर हराम हैं और अगर मुसलमान कैंद हो कर गया है तो काफ़िरों की जान व माल उस पर हराम नहीं अगर्चे काफिरों ने खुद ही उसे छोड़ दिया हो यानी यह अगर वहाँ से कोई चीज़ ले आया या किसी को मारडाला तो गुनाहगार नहीं कि उस ने उन के साथ कोई मुआहिदा नहीं किया है जिस का ख़िलाफ़ करना जाइज़ न हो (जांडरा दुर मुख्तार)

मसञ्जा :- मुसलमान अमान ले कर गया और वहाँ से कोई चीज़ ले कर दारुल इस्लाम में चला गया तो उस शय का अब मालिक हो गया मगर यह मिल्क हराम व ख़बीस है कि उस को ऐसा करना जाइज़ न था लिहाज़ा हुक्म है कि फुक्रा पर सदका कर दे और अगर सदका न किया और उस शय को बेचडाला तो बैअ सहीह है और अगर उस ने वहाँ निकाह किया था और औरत को जबरन लाया तो दारुल इस्लाम में पहुँचकर निकाह जाता रहा और औरत कनीज़ हो गईल्ला कना मसअला : - मुसलमान अमान ले कर दारुल हरब को गया और वहाँ के बादशाह ने बद अहदी की मसलन उस का माल ले लिया या कैंद कर लिया या दूसरे ने इस किस्म का कोई मुआ़मला किया और बादशाह को उस का इल्म हुआ और तदारुक न किया (न रोका) तो अब उन के जान व माल में तअर्रुज़ (छेड़ छाड़)करे तो गुनाहगार नहीं कि बद अहदी उन की जानिब से है उस की जानिब में नहीं और उस सूरत में जो माल वगैरा वहाँ से लायेगा हलाल है (शरह मुलाका)

मस्यला :- मुसलमान ने दारुल हरक में काफिर हरबी की रज़ा मन्दी से कोई माल हासिल किया

तो उस में कोई हरज नहीं मसलन एक रुपया दो रूपये के बदले में बेचा यूँही अगर उस को कर्ज़ दिया और यह ठहरा लिया कि महीना भर में सौ के सवा सौ लूँगा यह जाइज़ है कि काफ़िर हरबी

का माल जिस तरह मिले ले सकता है मगर मुआहिदा के ख़िलाफ करना हराम है(ख़ुल मुहतार) मसञ्जला: - मुसलमान दारुल हरब में अमान ले कर गया है उस ने किसी हरबी को कर्ज़ दिया या कोई चीज़ उस के हाथ उधार बेची या हरबी ने उस मुसलमान को कर्ज़ दिया या उस के हाथ कोई चीज़ उधार बेची या एक ने दूसरे की कोई चीज गसब की फिर यह दोनों दारुटाइस्लाम में आये तो काजी शरह उन में बाहम कोई फैसला न करेगा हाँ अब यहाँ आने के बाद अगर इस किस्म की बात होगी तो फैसला किया जायेगा यूँहीं अगर दो हरबी अमान ले कर आये और दारुलहरब में उन

के दरमियान इस किस्म का मुआहिदा हुआ था तो उन में भी फैसला न किया जायेगा (दुर मुख्तार) मसअ्ला :- मुसलमान ताजिर को यह इजाज़त नहीं कि लौन्डी गुलाम बेचने के लिए दारुल हुई जाये हाँ अगर ख़िदमत के लिए जाना चाहतां हो तो इजाज़त है(आलमगीरी)

मसअला: - हरबी अमान लेकर दारुल इस्लाम में आया तो पूरे साल भर यहाँ रहने न देंगे और उस से कह दिया जायेगा कि अगर तू यहाँ साल भर रहेगा तो जुज़या मुक्रर होगा अब अगर साल भर रहेगा तो जुज़या लिया जायेगा और वह ज़िम्मी हो जायेगा और अब दारुलहरब जाने न देंगे अगर्चे तिजारत या किसी और काम के लिए जाना चाहता हो और चला गया तो बदस्तूर हरबी हो

गया उस का खून मुबाह है (जीहरा) मसअ्ला :- साल से कम जितनी चाहे बादशाहे इस्लाम उसके लिए मुद्दत मुकर्रर कर दे और यह कह दे कि अगर तू इस मुद्दत से ज़्यादा ठहरा तो तुझ से जुज़या लिया जायेगा और उस वक़्त वह ज़िम्मी हो जायेगा (आसमगीरी)

मसञ्जला :- हरबी अमान ले कर आया और यहाँ ख़िराजी या ज़शरी ज़मीन ख़रीदी और ख़िराज उस पर मुकर्रर हो गया तो अब ज़िम्मी हो गया और जिस वक्त ख़िराज मुक्ररर हुआ उसी वक्त साले आइन्दा का जुज़या भी वुसूल किया जायेगा (आलमगीरी)

मसञ्जला :- किताबिया औरत अमान लेकर दारुलइस्लाम में आई और उस से किसी मुसलमान या ज़िम्मी ने निकाह कर लिया तो अब ज़िम्मिया हो गई अब दारुल हरब को नहीं जा सकती यूँहीं अगर मियाँ बीवी दोनों आये और शौहर यहाँ मुसलमान हो गया तो औरत अब नहीं जा सकती और अगर मर्द हरबी ने किसी जिम्मी औरत से निकाह किया तो उस की वजह से जिम्मी न हुआ हो सकता है कि तलाक् देकर चला जाये (दुर्र मुख्यार)

मसअला :- हरबी ने अपने गुलाम को तिजारत के लिए दारुल इस्लाम में मेजा गुलाम यहाँ आकर मुसलमान हो गया तो गुलाम बेचडाला जायेगा और उस का समन (कीमत)हरबी के लिए महफूज़ रखा जायेगा यह नहीं हो सकता कि गुलाम वापस दिया जाये (आलमगीरी)

मसअला: - मुस्तामिन जब दारुल हरब को चला गया तो अब फिर हरबी हो गया और अगर उस ने किसी मुसलमान या ज़िम्मी के पास माल रखा था या उन पर उस का दैन था और उस काफिर को किसी ने क़ैद कर लिया या उस मुल्क को मुसलमान ने फ़तह कर लिया और उस को मारडाला तो दैन साकित हो गया और वह अमानत फी है और अगर बगैर गुल्बा वह मारा गया या मर गया तो दैन और अमानत उस के वारिसों के लिए है (मुलतका)

कादरी दारुल इशाखत

बहार शराअत — मसअला :- हरबी या मुरतद या वह शख्स जिस पर किसास लाजिम आया भाग कर हरम शरीफ में श्रमण्डला जाये तो वहाँ कत्ल न करेंगे बल्कि उसे वहाँ खाना पीना कुछ न दें कि निकलने पर मजबूर हो और वहाँ से निकलने के बाद कत्ल कर डालें और अगर हरम में किसी ने खून किया तो उसे वहीं कृत्ल कर सकते हैं उस की ज़रूरत नहीं कि निकले तो कृत्ल करें (दुर मुख्तार, खुल मुहतार) मसअला :- जो जगह दारुल हरब है अब वह दारुलइस्लाम उस वक्त होगी कि मुसलमान के कब्जे में आजाये और वहाँ अहकामें इस्लाम जारी हो जायें और दारुलइस्लाम उस वक्त दारुलहरब होगा जबिक यह तीन बातें पाई जायें (1)कुफ़ के अहकाम जारी हो जायें और इस्लामी अहकाम बिलकुल

रोक दिए जायें और अगर इस्लाम के अहकाम भी जारी हैं और कुफ़ के भी तो दारुल हरब न हुआ। (2)दारुल हरब से मुत्तिसिल हो कि उस के और हरब के दरियान में कोई इस्लामी शहर न हो। (3) उस में कोई मुसलमान या ज़िम्मी अमान अव्वल बर बाकी न हो (दुर्रे मुख्तार रहुल मुहतार)इस से मालूम हुआ कि हिन्दुस्तान बेहम्दिही तआ़ला अब तक दारुल इस्लाम है बअ्ज़ों ने ख्वाह मख़्वाह उसे दारुल हरब ख़ियाल कर रखा है यहाँ के मुसलमान पर लाजिम है कि बाहम रज़ा मन्दी से कोई काज़ी मुक्रिर करें कि कम अज़ कम इस्लामी मुआमलात जिन के लिए मुसलमान हाकिम होना शर्त है उस से फैसला करायें और यह मुसलमान की बद नसीबी है कि बावुजूद उस के कि अंग्रेज़ उन्हें इस से नहीं रोकते फिर अहकामे शरईया के इजरा की बिलकुल परवाह नहीं।

### ज़्य व ख़िराज का बयान

ज़मीने अरब और बसरा और ज़मीन जहाँ के लोग खुद बखुद मुसलमान हो गये और जो शहर कहरन फतह किया गया और वहाँ की ज़मीन मुजाहिदीन पर तकसीम कर दी गई यह सब ज़शरी हैं और भी ज़शरी होने की बाज़ सूरतें हैं जिन को हम किताबुज़्ज़कात में बयान कर आये और जो शहर बतौर सुलह फ्तह हो या जो लड़कर फ्तह किया गया मगर मुजाहिदीन पर तक्सीम न हुआ बल्कि वहाँ के लोग बरक्रार रखे गये या दूसरी जगह के काफ़िर वहाँ बसादिए गये यह सब खिराजी हैं बनज़र ज़मीन को मुसलमान ने खेत किया अगर उस के आस पास की ज़मीन ज़शरी है तो यह भी ज़्यी और ख़िराजी हैं तो ख़िराजी।

मसअला : - ज़मीन् वक्फ़्कर दी तो अगर पहले उशरी थी तो अब भी उशरी है ख़िराजी थी तो अब भी ख़िराजी और अगर बैतुलमाल से ख़रीद कर वक्फ़ की तो अब ख़िराज नहीं और ज़शरी थी तो ज़्य है (रहुल मुहतार)ज़्य व ख़िराज के मसाइल बक्द्र ज़रूरत किताबुज्ज़कात में बयान कर दिये गये वहाँ से मालूम करें उन से जाइद जुज़ईयात की हाजत नहीं मालूम होती लिहाज़ा उन्हीं पर इक्तिफ़ा करें। तम्बीह इस ज़माने के मुसलमानों ने उ़थ्र व ख़िराज को उ़मूमन छोड़ रखा है बल्कि जहाँ तक मेरा खियाल है बहुतेरे वह मुसलमान हैं जिन के कान भी इन लफ़्ज़ों से आशना नहीं जानते ही नहीं कि खेत की पैदावार में भी शरअ ने कुछ दूसरों का हक रखा है हालाँकि آنَفِقُوا مِنُ طَيِّبْتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَخُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْض इरशाद फरमाया انْفِقُوا مِنْ طَيِّبْتِ مَا كَسَبُتُمْ وَمِمَّا أَخْرَخُنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ वर्जमा :- "खर्च करो अपनी पाक कमाईयों से और उस से कि हम ने तुम्हारे लिए ज़मीन से निकाला"

अगर मुसलमान इन बातों से वाकिफ़ हो जायें तो अब भी बहुतेरे खुदा के बन्दे वह हैं जो हिताबाए शरीअ़त की कोशिश करते हैं जिस तरह ज़कात देते हैं उन्हें भी अदा करेंगे वल्लाहु हुवल्मूफ़िक्।

कादरी दारुल इशाअत

#### जुज़या का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है

، مَا آفَاءَ اللُّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْ حَفَتُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ يَحَيُلُ وَ لَا رِكَابٍ وَ لَكِنَ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَةً عَلَيْ مَنْ و الله على كُلُّ شَى قَدِيْرٌ ٥ مَا أَضَاءَ السُّلَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ آهُلَ الْقُرَى فِلِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرُبَىٰ وَالْيَنْمَ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ كَى لِا يَكُونَ دُولَةً م بَيْنَ الْاغْنِيَاءِ مِنْكُمْ دُو مَا الْكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا نَهٰكُمُ عَنُهُ فَانُتَهُوا ، وَ اتَّقُوا لِلَّهَ مَا إِنَّ اللَّهَ شَدِيُدُ العِقَابِ.

तर्जमा :- "अल्लाह ने काफिरों से जो कुछ अपने रसूल को दिलाया उस पर न तुम ने घोड़े दौड़ाये न ऊँट व लेकिन अल्लाह अपने रसूलों को जिस पर चाहता है मुसल्लत फ्रमादेता है और अल्लाह हर शय पर कादिर है जो कुछ अल्लाह ने अपने रसूल को बस्तियों वालों से दिलाया वह अल्लाह व रसूल के लिए है और क्राबत वाले और यतीमों और मिस्कीनों और मुसाफिर के लिए(यह इस लिए बयान किया गया कि)तुम में के मालदार लोग लेने देने न लगें और जो कुछ रसूल तुम को दें उसे ले लो और जिस चीज़ से मनअ़ करें उस से बाज़ रहो और अल्लाह से डरो बेशक अल्लाह सख़्त अ़ज़ाब वाला है"

हदीस न.1 :- अबूदाऊद व मआज़ इब्ने जबल रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु रावी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने जब उन को यमन (का हाकिम बना कर)भेजा तो यह फ्रमाया कि हर बालिग़ से एक दीनार वुसूल करें या उस कीमत का मुआ़फ्री यह एक कपड़ा है जो यमन में होता है।

हदीस न.2: - इमाम अहमद व तिर्मिज़ी व अबूदाऊद ने इब्ने अब्बास रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा से रिवायत की कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया एक ज़मीन में दो किंग्ले दुरुस्त नहीं और मुसलमान पर जुज़या नहीं।

हदीस न.3 :- तिर्मिज़ी ने उक्बा इब्ने आमिर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कहते हैं मैंने अर्ज़ की या रसूलल्लाह हम काफिरों के मुल्क में जाते हैं वह न हमारी मेहमानी करते हैं न हमारे हुकूक अदा करते हैं और हम खुद जबरन लेना अच्छा नहीं समझते (और उस की वजह से हम को बहुत ज़रर होता है)इरशाद फ़रमाया कि अगर तुम्हारे हुकूक् खुशी से न दें तो जबरन वुसूल करो। हदीस न.4 :- इमाम मालिक असलम से रावी कि अमीरुलमोमिनीन फ़ारुके आज़म रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु ने यह जुज़या मुकर्रर किया सोने वालों पर चार दीनार और चाँदी वालों पर चालीस दिरहम और उस के अलावा मुसलमानों की खुराक और तीन दिन की मेहमानी उन के ज़िम्मे थी।

मसाइले फ़िक्हिया

सलतनते इस्लामिया की जानिब से ज़िम्मी कुफ़्फ़ार पर जो मुक़र्रर किया जाता है उसे जुज़्या कहते हैं जुज़या की दो किसमें हैं एक वह कि उन से किसी मिकदार मुअय्यन पर सुलह हुई कि सालाना वह हमें इतना देंगे उस में कमी बेशी कुछ नहीं हो सकती न शरअ़ ने इस की कोई खार

मिकदार मुक्रेंर की बल्कि जितने पर सुलह हो जाये वह है दूसरी यह कि मुल्क को फ़तह किया और काफिरों के इमलाक बदस्तूर छोड़िंदिये गये उन पर सलतनत की जानिब से इसदे हाल कुछ मुक्रिया जायेगा उस में उन की खुशी या नाखुशी का एअतिबार नहीं उस की मिकदार यह है कि मालदारों पर अड़तालीस दिरहम सालाना हर महीने में चार दिरहम मुतविस्सित शख़्स पर चौबीस दिरहम सालाना हर महीने में दो दिरहम। फक़ीर कमाने वाले पर बारह दिरहम सालाना हर माह में एक दिरहम अब इख्तियार है कि शुरूअ साल में साल भर का लेलें या माह बमाह वुसूल करें दूसरी सूरत में आसानी है मालदार और फ़कीर और मुतवस्तित किस को कहते हैं यह वहाँ के उर्फ और बादशाह की राए पर है और एक कौल यह भी है कि जो शख़्स नादार (गरीब)हो या दो सौ दिरहम से कम का मालिक हो फ़क़ीर है और दो सौ से दस हज़ार से कम तक का मालिक हो तो मुतवस्मित है और दस हज़ार या ज़्यादा का मालिक हो तो मालदार है(दुर मुख्यार रहुल मुहतार आलमगीरी) मसअला :- फ़कीर कमाने वाले से मुराद वह है कि कमाने पर क़ादिर हो यानी अअ्जा सालिम हों

निस्फ साल या अकसर में बीमार न रहता हो ऐसा भी न हो कि उसे कोई काम करना आता न हो न इतना बेवकूफ़ हो कि कुछ काम न कर सके (खुल मुहतार)

मसअ्ला :- साल के अकसर हिस्सा में मालदार रहा और छः महीने में फ़कीर तो मुतवस्सित इब्तिदाए साल में जब मुक्रेंर किया जायेगा उस वक़्त की हालत देखकर मुक्रेंर करेंगे और अगर उस वक्त कोई उज़ हो तो उस का लिहाज़ किया जायेगा फिर अगर वह उज़ इसनाए साल में जाता रहा और साल का अकसर हिस्सा बाकी है तो मुक्रिर करदेंगे (आसमगीर), रदुस मुहतार)

मसअ्ला :- मुरतद से जुज़या न लिया जाये इस्लाम लाये फ़बिहा वरना कृत्ल कर दियाजाये(st उक्रक) मसञ्जला :- बच्चा और औरत और गुलाम व मकातिब व मुदब्बर, पागल, बोहरे, लुन्झे, बेदस्त व पा, अपाहिज, फ़ालिज की बीमारी वाले, बूढ़े, आ़जिज़, अन्धे, फ़क़ीर, नाकारा, पुजारी जो लोगों से मिलता जुलता नहीं और काम पर कादिर न हो उस सब से जुज़या नहीं लिया जायेगा अगर्चे अपाहिज वगैरा मालदार हों। (दुरंमुख्तार आलमगीरी)

मसअ्ला: - जो कुछ कमाता है सब सर्फ हो जाता है बचता नहीं तो उस से जुज़या न लेंगे(आसमारि) मसअ्ला :- शुरूअ साल में जुज़या मुक़र्रर करने से पहले बालिग हो गया तो उस पर भी जुज़या मुकर्रर किया जायेगा और अगर उस वक्त नाबालिग था मुकर्रर हो जाने के बाद बालिग हुआ तो नहीं ।(आलमगीरी)

मसञ्जला :- इसनाए साल में साले तमाम के बाद मुसलमान हो गया तो जुज़या नहीं लिया जायेगा अगर्चे कई बरस का उस के ज़िम्मे बाक़ी हो और अगर दो बरस का पेश्गी ले लिया हो तो साले आइन्दा का जो लिया है वापस करें और अगर जुज़या न लिया और दूसरा साल शुरूअ़ हो गया तो साले गुज़िश्ता का साकित हो गया यूँहीं मरजाने अन्धे होने अपाहिज हो जाने, फ़कीर हो जाने, लुन्जे

हीं जाने से कि काम पर क़ादिर न हों जुज़या साकित हो जाता है(इरें गुजार) मसञ्जला :- नौकर या गुलाम या किसी और के हाथ जुज़या भेज नहीं सकता बल्कि खुद ले कर होज़िर हो और खड़ा हो कर अदब के साथ पेश करे यानी दोनों हाथ में रखकर जैसे नज़रें दिया

— कादरी दारुल इशा**ब**त

करते हैं और लेने वाला उसे के हाथ से वह रक्षम उठाले यह नहीं होगा कि यह खुद उस के हाथ में देदे जैसे फ़कीर को दिया करते हैं(आलमगीरी बगैरा)

मसञ्जला:— जुज़या व ख़िराज मुसालेह आम्मए मुसलिमीन में सर्फ किए जायें मसलन सरहद पर जो फ़ौज रहती है उस पर ख़र्च हों और पुल और मस्जिद व हौज़ व सरा बनाने में ख़र्च हों और मसाजिद के फ़ौज रहती है उस पर ख़र्च करें और उलमा व तलबा और क़ाज़ियों और उन के मातहत काम करने इमाम व मुअज़्ज़िन पर ख़र्च करें और उलमा व तलबा और क़ाज़ियों और उन के मातहत काम करने वालों को दें और मुज़ाहिदीन और उन सब के बाल बच्चों के ख़ाने के लिए दें (दुर मुख्तार)

बाला का द आर गुजालिया। जार मसञ्जला :- दारुलइस्लाम होने के बाद जिम्मी अब नये गिरजे और बुत खाने और आतिशकदा नहीं बना सकते और पहले के जो हैं वह बाकी रखे जायेंगे अगर लड़कर शहर को फतह किया है तो वह रहने के मकान होंगे और सुलह के साथ फतह हुआ तो बदस्तूर इबादत खाने रहेंगे अगर उन के इबादत खाने मुन्हिदम हो गये और फिर बनाना चाहें तो जैसे थे वैसे ही उसी जगह बना सकते हैं न बढ़ा सकते मुन्हिदम हो गये और फिर बनाना चाहें तो जैसे थे वैसे ही उसी जगह बना सकते हैं न बढ़ा सकते हैं न दूसरी जगह उन के बदले में बना सकते न पहले से ज्यादा मुस्तहकम बना सकते मसलन एहले कच्चा था तो अब भी कच्चा ही बना सकेंगे ईट का था तो पत्थर का नहीं बना सकते बादशाहे इस्लाम या मुसलमानों ने मुन्हिदम कर दिया है तो उसे दोबारा नहीं बना सकते और खुद मुन्हिदम इस्लाम या मुसलमानों ने मुन्हिदम कर दिया है तो उसे दोबारा नहीं बना सकते और खुद मुन्हिदम

किया हो तो बना सकते हैं और पेश्तर से अब कुछ ज़्यादा कर दिया हो तो ढादेंगे (दुर मुख्तार खुल मुख्तार) मसअ्ला :— ज़िम्मी काफिर मुसलमानों से वजअ कतअ लिबास वगैरा हर बात में मुमताज़ खा जायेगा जिस किस्म का लिबास मुसलमान का होगा वह ज़िम्मी न पहने उस की ज़मीन भी और तरह की होगी हथियार बनाने की उसे इजाज़त नहीं बल्कि उसे हथियार रखने भी न देंगे ज़िनार वगैरा जो उस की अलामत, की चीज़े हैं उन्हें जाहिर रखे कि मुसलमान को घोका न हो अमामा न बाँघे रेशम की ज़न्नार न बाँघे लिबासे फ़ाखिरा जो ज़लमा वगैरा अहले शरफ़ के साथ मखसूस है न पहने मुसलमान खड़ा हो तो वह उस वक़्त न बैठे उन की औरतें भी मुसलमान औरतों की तरह कपड़े वगैरा न पहने ज़िम्मियों के मकानों पर भी कोई अलामत ऐसी हो जिस से पहचाने जायें कि कहीं साइल दरवाजों पर खड़ा हो कर मगफिरत की दुआ़ न दे गर्ज़ उस की हर बात मुसलमानों से जुदा हो (दुर मुख्तर अलमगीर) वगैरहमा)

मसञ्जा — अब चुँकि हिन्दुस्तान में इस्लामी सलतनत नहीं लिहाज़ा मुसलमानों को यह इख़ियार ने रहा कि कुफ़्ज़र को किसी वज़ वगैरा का पाबन्द करें अल्बत्ता मुसलमानों के इख़्तियार में यह ज़रूर है कि खुद उन की वज़ इख़्तियार न करें मगर बहुत अफ़सोस होता है कि जबिक किसी मुसलमान को काफ़िरों की सूरत में देखा जाता है लिबास व वज़ क़क़ कत में कुफ़्ज़र से इन्तियाज़ नहीं रखते बल्कि बाज़ मरतबा ऐसा इत्तिफ़ाक हुआ है कि नाम दरयाफ़्त करने के बाद मालूम हुंग कि यह मुसलमान हैं मसुलमानों का एक ख़ास इन्तियाज़ दाढ़ी रखना था उस को आज कल लोग ने बिल्कुल फुजूल समझ रखा है नसारा की तकलीद में दाढ़ी का सफ़ाया सर पर बालों का गुफ़्ज़ मूं बड़ी बड़ी या बीच में ज़रा सी जो देखे से मसनूई मालूम होती हैं अगर रखें तो नसारा की ती का करें तो नसारा की तरह इस्लामी बात सब ना पसन्द कपड़े जूते हों तो नसरानियों के से ख़ाना

खायें तो उन की तरह और अब कुछ दिनों से जो नसारा की तरफ से मुन्हरिफ हुए तो घर लौट कहें उस पर दिल व जान से हाजिर अगर्च इस्लाम के अहकाम पसे पुश्त (पीठ पीछे)हों अगर वह वह कहें तो दिन मर बाज़ार बन्द खरीद व फरोख़्त हराम, और खुदा फरमाता है कि जब जुमआ़ की मुसलमानों की जो अबतर (बहुत बुरी) हालत है उस का कहाँ तक रोना रोया जाये यह हालत न काइता जाइल हो चुकी तो अब क्या उमीद हो सकती है कि यह मुसलमान कभी तरक्की का जीना तै करेंगे गुलाम बनकर अब भी है और जब भी रहेंगे। (क्तअपाज बिल्लाई तआला)

मसअ्ला — नसरानी ने मुसलमान से गिरजे का रास्ता पूछा या हिन्दू ने मन्दिर का तो न बताये कि गुनाह पर इआनत करना है अगर किसी मुसलमान का बाप या माँ काफिर है और कहे कि मुझे बुतख़ाना पहुँचा दे तो न लेजाये और अगर वहाँ से आना चाहते हैं तो ला सकता है (आलगारि) वसीअ न करे बल्कि उस के लिए तंग रास्ता छोड़े (आलगारि)

मसअ्ला :— काफिर शंख या नाकूस बजाना चाहें तो मुसलमान न बजाने दें अगर्च अपने घरों में बजायें यूँहीं अगर अपने मअ्बूदों के जुलूस वगैरा निकालें तो रोकदें और कुफ़ व शिर्क की बात अलानिया बकने से भी रोके जायें यहाँ तक कि यहूद व नसारा अगर यह गढ़ी हुई तोरात व इन्ज़ील बलन्द आवाज़ से पढ़ें और उस में कोई कुफ़ की बात हो तो रोक दिए जायें और बाज़ारों में पढ़ना चाहें तो मुतलकन रोके जायें अगर्च कुफ़ न बकें (आलमगीरी)जब तोरात व इन्जील के लिए यह अहकाम हैं तो रामायण, वेद, वगैरहा खुराफ़ाते हुनूद कि मजमुआ़—ए—शिर्क हैं उन के लिए अशद हुक्म होगा मगर यह अहकाम तो इस्लामी थे जो सलतनत के साथ मुतअ़िल्लक थे और जब सलतनत न रही तो ज़ाहिर है कि रोकने की भी ताकृत न रही मगर अब मुसलमान इतना तो कर सकते हैं कि ऐसी जगहों से दूर भागें न यह कि ईसाईयों और उन के लैक्चरों और जलसों में शरीक हो और वहाँ अपनी आँखों से अहकाम इस्लाम की बेहुरमती देखें और कानों से खुदा व रसूल की शान में गुस्ताख़ियाँ सुनें और जाना न छोड़ें मगर न इल्म रखते हैं कि जवाब दें न हया रखते हैं कि बाज आयें।

मसञ्जा :- शहर में शराब लाने से मनअ किया जायेगा अगर कोई मुसलमान शराब लाया और गिरफ्तार हुआ और ज़ज़ यह करता है कि मेरी नहीं किसी और की है और नाम भी नहीं बताता कि किस की है या कहता है सिरका बनाने के लिए लाया हूँ तो अगर वह शख़्स दीनदार है छोड़देंगे वरना शराब बहादेंगे और उसे सज़ा देंगे और क़ैद करदेंगे जब तक कि तौबा न करे और अगर कि किए लाया हो और गिरफ्तार हुआ और यह न जानता हो कि लाना नहीं चाहिए तो उसे शहर से निकालदें और कह दिया जाये कि अगर फिर लाया तो सज़ा दी जायेगी(आलमगीर)

• कादरी दारुल इशासत -

(1023)

मुरतद का बयान

अल्लाह अ़ज़्ज़ व जल्ल फ्रमाता है وَمَنُ يُرُدُدُ مِنْ كُمُ عَنُ دِيُنِهِ فَيَمُتُ وَ هُوَ كَافِرٌ فَأُولِيكَ حَبِطَتُ اَعُـمَالَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ، وَ ٱلْيُكَ أَصْحُبُ النَّارِجِ هُمُ فِيُهَا خَلِدُونَ٥

'तर्जमा :- 'तुम में से जो कोई अपने दीन से मुरतद हो जाये और कुफ की हालत में मरे उस के तमामअअ्माल दुनिया और आख़िरत में राएगाँ हैं और वह लोग जहन्नमी हैं उस में हमेशा रहेंगे

और फ्रमाता है

إِمَا يُهَا الَّذِيُنَ امَنُوا مَنُ يُرُتَدُ مِنكُمُ عَنُ دِيُنِهِ فَسَوْتَ يَأْتِيَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَهُ لِا آذِلْةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيُنَ اَعِزَةٍ عَلَى الْكَفِرِينَ رَيْسَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَ لَا يَخَافُونَ لَوْمَةً لَا يُم طذَلِكِ فَسَفُلُ اللَّهِ يُؤتِيُهِ مَنُ يُشَاءُ م وَ اللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيُهٌ.

तर्जमा :- "ऐ ईमान वालो तुम में से जो कोई अपने दीन से मुरतद हो जाये तो अन्करीब अल्लाह एक ऐसी क़ौम लायेगा जो अल्लाह को महबूब होगी और वह अल्लाह को महबूब रखेगी मुसलमान के सामने जलील और काफिरों पर सख़्त होगी वह लोग अल्लाह की राह में जिहाद करेंगे किसी मलामत करने वाले की मलामत से न डरेंगे यह अल्लाह का फज़्ल है जिसे चाहता है देता है और अल्लाह वुसअ़त वाला है"

और फ्रमाता है

قُلُ آبِا للَّهِ وَ الِيِّهِ وَ رَسُولِهِ كُنتُهُمْ تَسُتَهَزِئُونَ لَا تَعُتَذِرُوا قَدُ كَفَرُ ثُمُ بَعُدَ إِيْمَانِكُمُ د तर्जमा :- "तुम फ्रमादो क्या अल्लाह और उस की आयतों और उस के रसूल के साथ तुम

मसखरापन करते थे बहाने न बनाओं तुम ईमान लाने के बाद काफिर हो गये"

हदीस न.1 :- इमाम बुखारी ने अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआ़ला अन्हु से रिवायत की कि हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया बन्दा कभी अल्लाह तआ़ला की खुश्नूदी की बात कहता है और उस की तरफ तवज्जोह भी नहीं करता (यानी अपने नज़दीक एक मामूली बात कहता है)अल्लाह तआ़ला उस की वजह से उस के बहुत दरजे बलन्द करता है और कभी अल्लाह की नाराज़ी की बात करता है और उस का ख़याल भी नहीं करता उस की वजह से जहन्नम में गिरताः है और एक रिवायत में है कि मशरिक् व मगरिब के दरमियान में जो फ़ासिला है उस से भी फ़ासिला पर जहन्नम में गिरता है।

हदीस न.२ व 3:- सहीह बुखारी त मुस्लिम में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद रदियल्लाहु तआ़ला अन्दु से मरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने फ्रमाया जो मुसलमान अल्लाह की वहदानियत और मेरी रिसालत की शहादत देता है उस का ख़ून हलाल नहीं मगर तीन वजह से वह किसी को क़त्ल करे और सम्बंब ज़ानी और दीन से निकल जाने वाला जो जमाअ़ते मुस्लिमीन की छोड़देता है और तिर्मिज़ी व नसाई व इब्ने माजा ने इसी की मिस्ल हज़रत ज़समान रिद्यल्लाई तआ़ला अ़न्हु से रिवायत की।

— कादरी दारुल इशाअत –

हदीस न.4 :- सहीह बुखरी शरीफ में इकरमा से मरवी कहते हैं कि हज़रत अली रिवटमत में राज्य कि के निव्या के राज्य कि के निव्या के राज्य कि कि कि हज़रत अली रिवटमत के राज्य कि कि हदारा ... तआ़ला अन्हु की ख़िदमत में चन्द ज़िन्दीक पेश किए गये उन्होंने उन को जलादिया जब यह ख़बर तुआला हुने अब्बास रिदयल्लाहु तआला अन्हुमा को पहुँची तो यह फ्रमाया कि मैं होता तो नहीं अब्दुल्ला क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम ने इस से मनअ किया फ्रमाया कि अल्लाह के अज़ाब के साथ तुम अज़ाब मत दो और मैं उन्हें कृत्ल करता इस लिए कि हुजूर ने इरशाद फरमाया है जो शख़्स अपने दीन को बदल दे उसे कृत्ल कर डालो।

मसअ्ला :- कुफ़ व शिर्क से बदतर कोई गुनाह नहीं और वह भी इरतिदाद कि यह कुफ़े असली से भी बएअतिबार अहकाम सख़्त तर है जैसा कि उस के अहकाम से मालूम होगा मुसलमान को चाहिए कि उस से पनाह माँगता रहे कि शैतान हर वक्त ईमान की घात में है और ह़दीस में फ़्रमाया कि शैतान इनसान के बदन में ख़ून की तरह तैरता है आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी ताअ्त (फ्रमॉबरदारी)व अअ्माल पर भरोसा न चाहिए हर वक्त खुदा पर एअ्तिमाद करे और उसी से बकाए ईमान की दुआ़ चाहे कि उसी के हाथ में क़ल्ब है और क़ल्ब को क़ल्ब इसी वजह से कहते है कि लोट पोट होता रहता है ईमान पर साबित रहना उसी की तौफ़ीक़ से है जिस के दस्ते कूदरत में क़ल्ब है और ह़दीस में फ़्रमाया कि शिर्क से बचो कि वह चींटी की चाल से ज़्यादा मख़फ़ी है और उस से बचने की ह़दीस में एक दुआ़ इरशाद फ़रमाई उसे हर रोज़ तीन मरतबा पढ़ लिया करो हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शिर्क से महफूज़ रहोगे वह दुआ़ यह है।

اللَّهُمُّ إِنَّى اَعُودُ بِكَ مِنْ اَن أَشُرِكَ بِكَ شَيًّا وَ آنَا اَعَلَمُ وَ آسْتَغُفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ إِنَّكَ آنَتَ عَلَّامُ الْغُيُوب मुरतदं वह शख्स है कि इस्लाम के बाद किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरियाते दीन से हो यानी ज़बान से कलिमा-ए-कुफ बके जिस में तावीले सहीह की गुनजाइश न हो यूँहीं बाज़ अफआ़ल भी ऐसे हैं जिन से काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सजदा करना मुसहफ़ शरं को नजासत की जगह फेंकदेना।

मसञ्जा :- जो बतौर तमस्खुर और ठट्ठे के कुफ़ करेगा वह भी मुरतद है अगर्चे कहता है ऐसा एअतिकाद नहीं रखता (दुर मुख्तार)

मसअ्ला :- किसी कलाम में चन्द मअ्ना बनते हैं बाज़ कुफ़ की तरफ़ लाते हैं बाज़ इस्लाम की तरफ तो उस शख्स की तकफीर नहीं की जायेगी हाँ अगर मालूम हो कि काइल ने मञ्जूना-ए-कुफ़ का इरादा किया मसलन वह खुद कहता है कि मेरी मुराद यही है तो कलाम का मोइतिमल (शक वाला)होना नफ्अ न देगा यहाँ से मालूम हुआ कि कलिमा के कुफ़ होने से काइल का काफ़िर होना ज़रूरी नहीं (रद्दल मुहतार वगैरा) आज कल बाज़ लोगों ने यह ख़याल कर लिया है कि किसी शख्स में एक बात भी इस्लोम की हो तो उसे काफिर न कहेंगे यह बिलकुल गुलत है क्या यहूद व निसारा में इस्लाम की कोई बात नहीं पाई जाती हाँलांकि कुर्आन अज़ीम में उन्हें काफ़िर फ़रमाया गया बल्कि बात यह है कि उलमा ने फ्रमाया यह था कि अगर किसी मुसलमान ने ऐसी बात कही जिस के बाज़ मअना इस्लाम के मुताबिक हैं तो काफिर न कहेंगे उस को उन लोगों ने यह बनालिया एक यह वबा भी फैली हुई है कहते हैं हम तो काफिर को भी काफिर न कहेंगे कि हमें वया मालूम कि उस का ख़ातिमा कुफ़ पर होगा' यह भी गलत है कुर्आन अज़ीम ने काफिर को काफिर

कादरी दारुल इशाअत -

(قىلىايهاالكافرون) और काफिर कहने का हुक्म दिया और अगर ऐसा है तो मुसलमान को भी मुसलामन न कहो तुम्हें क्या मालूम कि इस्लाम पर मरेगा खातिमा का हाल तो खुदा जाने मगर शुरालाना व नाम अप काफिर व मुस्लिम में इम्तियाज रखा है अगर काफिर को काफिर न जाना जाये तो क्या उस के साथ वही मुआ़मलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं हालाँकि बहुत से उमूर ऐसे है जिन में कुफ्फ़ार के अहकाम मुसलामनों से बिल्कुल जुदा है मसलन उन के जनाज़ा की नमाज़ न पढ़ना उन के लिए इस्तिगफ्फार न करना उन को मुसलमानों की तरह दफन न करना, उन को अपनी लड़िकयाँ न देना, उन पर जिहाद करना, उन से जुज़या लेना, इस से इन्कार करें तो कल करना वगैरा। बाज जाहिल यह कहते हैं कि हम किसी को काफिर नहीं कहते आलिम लोग जाने वह काफिर कहें मगर क्या यह लोग नहीं जानते कि अवाम के तो वही अकाइद होंगे जो कुर्आन व हदीस वगैरहुमा से उलमा ने उन्हें बताये या अवाम के लिए कोई शरीअत जुदागाना है जब ऐसा नहीं तो फिर आ़लिमे दीन के बताये पर क्यों नहीं चलते नीज़ यह कि ज़रूरियात का इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उलमा ही जानें अवाम जो उलमा की सोहबत से मुशर्रहोते रहते हैं वह भी उन से बे ख़बर नहीं होते फिर ऐसे मुआमले में पहलू तिही और एअ्राज़ के क्या मञ्ना। मसअ्ला :- कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ़ की बात निकल गई तो काफिर न हुआ गृनी जब कि उस अम्र से इज़हारे नफ़रत करे सुनने वालों को भी मालूम हो जाये कि ग़लती से यह लफ़्ज़ निकला है और अगर बात की पच की तो अब काफ़िर हो गया कि कुफ़्र की ताईद करता है। मसअ्ला: - कुफ्री बात का दिल में ख़याल पैदा हुआ और ज़बान से बोलना बुरा जानता है तो यह कुफ़ नहीं बल्कि खास ईमान की अलामत है कि दिल में ईमान न होता तो उसे बुरा क्यों जानता। मसअ्ला :- मुरतद होने की चन्द शर्ते हैं 1.अ़क्ल नासमझ बच्चा और पागल से ऐसी बात निकर्ती तो हुक्मे कुफ़ नहीं 2.होश अगर नशा में बका तो काफ़िर न हुआ 3.इस्ट्रितयार मजबूरी और इक्सह की सूरत में हुक्मे कुफ़ नहीं मजबूरी के यह मअ़ना है कि जान जाने या अ़ज़्व कटने या ज़र्बे शदीद (सख़्त मार) का सहीह अन्देशा हो इस सूरत में सिर्फ ज़बान से उस कलिमा के कहने की إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطَمِّينٌ इजाज़त है बशर्त कि दिल में वही इत्मिनाने ईमानीहो मसञ्जला :- जो शाख्य मआजल्लाह मुरतद हो गया तो मुस्तहब है कि हाकिमे इस्लाम उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वह कुछ शुबह बयान करे तो उस का जवाब दे और अगर मोहलत मौंगे तो तीन दिन क़ैंद में रखे और हर रोज़ इस्लाम की तलक़ीन करे यूँहीं अगर उस ने मोहलत न माँगी मगर उम्मीद है कि इस्लाम कबूल करेगा जब भी तीन दिन कैंद में रखा जाये फिर अगर मुसलमान हो जाये फबिहा वरना कत्ल कर दिया जाये बगैर इस्लाम पेश किए उसे कत्ल कर डालना मकल है (दुर्रे मुख्तार)मुरतद को कैंद्र करना और इस्लाम न कबूल करने पर कृत्ल कर डालना बादशह इस्लाम का काम है और उस से मक्सूद यह है कि ऐसा शख़्स अगर ज़िन्दा रहा और उस से तआर्रुज़ न किया गया तो मुल्क में तरह तरह के फ़साद पैदा होंगे और फ़ितना का सिलसिला रोज़ बरोज़ तरक्की पज़ीर होगा जिस की वजह से अमन आम्मा में खलल पड़ेगा लिहाज़ा ऐसे शख़्स हो खत्म कर देना ही मुक्तज़ाए हिकमत था अब चूँकि हुकूमते इस्लाम हिन्दुस्तान में बाकी नहीं की रोक थाम करने वाला बाकी न रहा हर शख़्स जो चाहता है बकता है और आये दिन मुसलमानों में फ्साद पैदा होता है नये नये मज़हब पैदा होते रहते हैं एक खान्दान बल्कि बाज जगह एक घर है

कई मज़हद हैं और बात बात पर झगड़े लड़ाई है उन तमाम खराबियों का बाइस यही नया मज़हब है ऐसी सूरत में सब से बेहतर तरकीब वह है जो ऐसे वक़्त के लिए कुआन व हदीस में इरशाद हुई अगर मुसलमान उस पर अमल करें तमाम किस्सों से नजात पाये दुनिया व आखिरत की मलाई हाथ आये वह यह है कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेल जोल छोड़दें सलाम कलाम तर्क करदें उन के पास उठना बैठना उन के साथ खाना पीना उन के यहाँ शादी ब्याह करना गर्ज हर किस्म के तअल्लुकात उन से कत् अ कर दें गोया समझें कि वह अब रहा ही नहीं वल्लाहुलगूफिक।

मसअ्ला :- किसी दीने बातिल को इख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गया ऐसा शख़्स मुसलमान उस वक्त होगा कि उस दीने बातिल से बेज़ारी व नफरत ज़ाहिर करे और दीने इस्लाम कबूल करे और अगर जरूरियाते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जब तक उस का इकरार न करे जिस से इन्कार किया है महज कलिमा शहादत पढ़ने पर उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जायेगा कि कलिमा शहादत का उस ने बज़ाहिर इन्कार न किया था मसलन नमाज़ या रोजा की फ्रियत से इन्कार करे या शराब और सुअर की हुरमत न माने तो उस के इस्लाम के लिए यह शर्त है कि जब तक ख़ास इस अम्र का इकारार न करे उस का इस्लाम कबूल नहीं या अल्लाह तआ़ला और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की जनाब में गुस्ताखी करने से काफिर हुआ तो जब तक उस से तौबा न करे मुसलमान नहीं हो सकता (दूर मुख्यार रहन मुहलार)

मसअ्ला :- औरत या नाबालिंग समझदार बच्चा मुरतद हो जाये तो कत्ल न करेंगे बल्कि कैंद करेंगे यहाँ तक कि तौबा करे और मुसलमान हो जाये (आलमगीरी)

मसञ्जला :- मुरतद अगर इरतिदाद से तौबा करे तो उस की तौबा मकबूल है मगर बाज़ मुरतद्दीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताखानी करने वाला कि उस की तौबा मकबूल नहीं। तौबा कबूल करने से मुराद यह है कि तौबा करने के बाद बादशाहे इस्लाम उसे कृत्ल न रहेगा। मसअ्ला :- मुरतद अगर अपने इरतिदाद से इन्कार करे तो यह इन्कार बमन्ज़िला तौबा है अगर्चे गवाहाने आदिल से इसका इरतिदाद साबित हो यानी उस सूरत में यह क्रार दिया जायेगा कि इरतिदाद तो किया गया मगर अब तौबा करली लिहाज़ा कत्ल न किया जायेगा और इरतिदाद के बाकी अहकाम जारी होंगे मसलन उस की औरत निकाह से निकल जायेगी जो कुछ अअ्माल किए थे सब अकारत हो जायेंगे हुज की इस्तिताअ़त रखता है तो अब फिर हज फर्ज़ है कि पहला हज जो कर चुका था बेकार होगया (दूर मुख्यार बहरूरीहरू)

मसञ्जा :- अगर उस कौल से इन्कार नहीं करता मगर ला यानी तक्रीरों से उन अब को सड़ीह बताता है जैसा ज़माना-ए-हाल के मुरतदीन का शेवा है तो यह न इन्कार है न तौबा मसलन कादियानी कि नुबुख्यत का दअ्वा करता है और खातिमुन्नबीईन के गलत मञ्जना बयान कर के अपनी नुबुव्वत को बरकरार रखना चाहता है या हज़रत सय्यदिना मसीह ईसा अलैहिस्सलातु वस्सना की शाने पाक में सख़्त सख़्त हमले करता है फिर हीले गढ़ता है या बाज़ अमाइदे वहाबिया (वहाबियों के लीडर)कि हजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम की शाने रफीओं में कलिमाते दुश्नाम (गाली के अल्फाज़)इस्तिअमाल करते और तावीले गैर मकबूल कर के अपने ऊपर से कुफ उठाना वाहते हैं ऐसी बातों से कुफ़ नहीं हट सकता कुफ़ उठाने का जो निहायत आसान तरीका है काश

उसे बरतते तो उन ज़हमतों में न पड़ते और अ़ज़ाबे आख़िरत से भी इन्शाअल्लाह रिहाई की सूरत निकलती वह सिर्फ तौबा है कि कुफ़ व शिर्क सब को मिटा देती है मगर उस में वह अपनी ज़िल्लत समझते हैं हालाँकि यह खुदा को महबूब उन के महबूबों को पसन्द अल्लाह वालों के नज़दीक इस

मसअला :- जमाना-ए-इस्लाम में कुछ इबादत कज़ा हो गई और अदा करने से पहले मुरतद हो गया फिर मुसलमान हुआ तो उन इबादत की कज़ा करे और जो अदा कर चुका था अगर्चे इर्तिदाद से बातिल हो गईं मगर उस की कज़ा नहीं अल्बत्ता अगर साहिबे इस्तिताआ़त हो तो हज दोबारा

मसअला :- अगर कुफे कर्तई हो तो औरत निकाह से निकल जायेगी फिर इस्लाम लाने के बाद अगर औरत राजी हो तो दोबारा इस से निकाह हो सकता है वरना जहाँ पसन्द करे निकाह कर सकती है उस का कोई हक नहीं कि औरत को दूसरे के साथ निकाह करने से रोक दे और अगर इस्लाम लाने के बाद औरत को बदस्तूर रख लिया दोबारा निकाह न किया तो कुर्बत ज़िना होगी और बच्चे वलदुज़्ज़िना और अगर कुफ़्र कृतई न हो यानी बाज़ ज़लमा काफिर बताते हों और बाज़ नहीं यानी फुकहा के नज़दीक काफिर हो और मुतकल्लिमीन के नज़दीक नहीं तो इस सूरत में भी तजदीदे इस्लाम व तजदीदे निकाह का हुक्म दिया जायेगा। (दुरं मुख्जार)

मसअ्ला :- औरत को ख़बर मिली कि उस का शौहर मुरतद हो गया तो इद्दत गुज़ार कर निकाह कर सकती है ख़बर देने वाले दो मर्द हों या एक मर्द और दो औरतें बल्कि एक आदिल की ख़बर

काफ़ी है (दुर्र मुख्तार, रहुल मुहतार) मसअला :- औरत मुरतद होगई फिर इस्लाम लाई तो शौहरे अव्वल से निकाह करने पर मजबूर की जायेगी यह नहीं हो सकता है कि दूसरे से निकाह करे इसी पर फ़तवा है (दुरें मुख्तार)

मसअ्ला :- मुरतद् का निकाह बिलइत्तिफाक् बातिल है वह किसी औरत से निकाह नहीं कर सकता न मुस्लिमा से न काफ़िरा से न मुरतद्दा से न हुरी से न कनीज़ से (आलमगीरी)

मसअ्ला :- मुरतद किसी मुआ़मला में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता और ज़माना-ए-इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुरतद का कोई वारिस नहीं(दुर्र मुख्तार)

मसअ्ला :- मुरतद का ज़बीहा (जानवर ज़िबह किया हुआ)मुदीर है अगर्चे बिस्मिल्लाह कह कर ज़िबह करे यूँही कुत्ते या बाज़ या तीर से जो शिकार किया है वह भी मुर्दार है अगर्चे छोड़ने के वक्त बिस्मिल्लाह कहली हो (आलमगीरी)

मसअला:- इरतिदांद से मिल्क जाती रहती है यानी जो कुछ उस के इमलाक व अमवाल थे सब उस की मिल्क से ख़ारिज, हो गये मगर जब कि फिर इस्लाम लाये और कुफ़ से तौबा करें तो बदस्तूर मालिक हो जायेगा अगर कुफ़ ही पर मर गया या दारुलहर्ब को चला गया तो ज़माना-ए-इस्लाम के जो कुछ अमवाल हैं उन से अव्वलन उन दुयून (कर्ज़ों) को अदा करेंगे जो ज़माना-ए-इस्लाम में उस के ज़िम्मे थे उस से जो बचे वह मुसलमान वुरसा को मिलेगा और ज़माना-ए-इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस से ज़माना-ए-इरतिदाद के दुयून (कर्ज़ों) अदा करेंगे उस के बाद जो बचे वह फए है (हिदाबा बगैरहा)

मसअ्ला :- औरत को तलाक दी थी वह भी इस्त ही में थी कि शौहर मुरतद हो कर दारुलहर्ब को चला गया या हालते इरतिदाद में कृत्ल किया गया तो वह औरत वारिस होगी (तबईन)

मसअला :- मुरतद दारुल हर्ब को चला गया या काज़ी ने लिहाक यानी दारुलहर्ब में चले जाने का हुक्म दिया तो उस के मुदब्बर और उम्मे क्लद आज़ाद होगये और जितने दुयूने मीआ़दी थे उन की हुक्त ... मीआद पूरी हो गई यानी अगर्चे अमी मीआद पूरी होने में कुछ जमाना बाकी हो मगर उस वक्त वह दैन वाजिबुलअदा हो गये और ज़माना-ए-इस्लाम में जो कुछ वसियत की थी वह सब बातिल है (फ़क्टुलकदीर) मसअ्ला :- मुरतद हिंबा कबूल कर सकता है कनीज़ को उम्मे वलद कर सकता है यानी उस की मराज्य को हमल था और जमाना–ए– इरितदाद में बच्चा पैदा हुआ तो उस बच्चा के नसब का दुअवा कर सकता है कह सकता है कि यह मेरा बच्चा है लिहाज़ा यह बच्चा उस का वारिस होगा

मसअ्लाः – मुरतद दारुलहर्ब को चला गया फिर मुसलमान होकर वापस आया तो अगर काजी ने अभी तक दारुलहर्ब जाने का हुक्म नहीं दिया था तो तमाम अमवाल उस को मिलेंगे और अगर काज़ी हुक्म देचुका था तो जो कुछ वुरसा के पास मौजूद है वह मिलेगा और वुरसा जो कुछ खर्च कर चुके या बैअ वगैरा कर के इन्तिकाले मिल्क कर चुका उस में से कुछ नहीं मिलेगा(आलमगीरी)

तमबीह :- ज़माना हाल में जो लोग बावुजूद इद्दआएइस्लाम (मुसलमान होने का दआ्वा करने के साथ) कलिमाते कुफ़ बकते हैं या कुफ़री अ़क़ाइद रखते हैं उन के अक़वाल व अफ़आ़ल का बयान हिस्सा अव्वल में गुज़रा यहाँ चन्द दीगर कलिमाते कुफ़ जो लोगों से सादिर होते हैं बयान किए जाते हैं ताकि उन का भी इल्म हासिल हो और ऐसी बातों से तौबा की जाये और इस्लामी हूदद की

मसअ्ला :- जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो यानी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यकीन नहीं या कहता है मालूम नहीं मैं मोमिन हूँ या काफिर वह काफिर है हाँ अगर उस का मतलब यह हो कि मालूम नहीं मेरा ख़ातिमा ईमान पर होगा या नहीं काफिर नहीं जो शख़्स ईमान व कुफ को एक समझे यानी कहता है कि सब ठीक है खुदा को सब पसन्द है वह काफ़िर है यूँहीं जो शख़्स ईमान पर राज़ी नहीं या कुफ़ पर राज़ी है वह भी काफ़िर है (आलमगीरी)

मसञ्जा :- एक शख़्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मनअ किया तो कहने लगा इस्लाम का काम उसी तरह करना चाहिए यानी जो गुनाह व मअसियत को इस्लाम कहता है वह काफिर है यूंही किसी ने दूसरे से कहा मैं मुसलमान हूँ उस ने जवाब में कहा तुझ पर भी लअ्नत और तेरे इस्लाम पर भी लअ्नत ऐसा कहने वाला काफिर है (आलगारी)

मसअला:- अगर यह कहा खुदा मुझे उस काम के लिए हुक्म दे जब भी न करता तो दाफिर है यूँही एक ने दूसरे से कहा मैं और तुम खुदा के हुक्म के मुवाफिक काम करें दूसरे ने कहा मैं खुदा का हुक्म नहीं जानतां या कहा यहाँ किसी का हुक्म नहीं चलता (आलमगीरी)

मसअ्ला : - कोई शख्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं उस के लिए यह कहना कि उसे अल्लाह मियाँ भूल गये हैं या किसी ज़बान दराज़ आदमी से यह कहना कि खुदा तुम्हारी ज़बान का मुकाबिला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूँ यह कुफ़ है (खुलासतुल फतावा) यूँही एक ने दूसरे से कहा अपनी औरत तो काबू में नहीं उस ने कहा औरतों पर खुदा को तो कुदरत है ही नहीं मुझ को कहाँ से होगी।

मसअला: - खुदा के लिए मकान साबित करना कुफ़ है कि वह मकान से पाक है यह कहना कि

कपर खुदा है नीचे तुम यह कलिमा-ए-कुफ्र है (कानिया) मसञ्ज्ता :- किसी से कहा गुनाह न कर वरना खुदा तुझे जहन्नम में डालेगा उस ने कहा मैं जहन्नम से नहीं डरता या कहा खुदा के अज़ाब की कुछ परवाह नहीं या एक ने दूसरे से कहा तू

खुदा से नहीं डरता उस ने गुस्सा में कहा नहीं या कहा खुदा इस के सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख़ में डालदे या कहा खुदा से डर उस ने कहा खुदा कहाँ है यह सब कुफ़ के कलिमात हैं (आलम्मीरी) मसञ्जा :- किसी से कहा इन्शाअल्लाह तुम उस काम को करोगे उस ने कहा मैं बगैर इन्शाअल्लाह

करूँगा या एक ने दूसरे पर जुल्म किया मज़लूम ने कहा खुदा ने यही मुकद्दर किया था ज़ालिम ने

कहा मैं बगैर अल्लाह के मुक्हर किए करता हूँ यह कुफ़ है(आलमगीरी)

मसअ्ला: - किसी मिस्कीन ने अपनी मोहताजी को देखकर यह कहा ऐ खुदा फलों भी तेश बन्दा है उस को तूने कितनी नेअमतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूँ मुझे किस कद्र रंज व तकलीफ देता है आखिर यह क्या इन्साफ है ऐसा कहना कुफ है (आलमगीरी)हदीस में ऐसे ही के लिए फ्रमाया मोहताजी कुफ के करीब है कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुनासिब كَادَ الفقرا فَيَكُونُ كَفرا किसात सादिर हो जो कुफ़ हैं तो गोया छुद मोहताजी क्रीब बकुफ़ है। मसञ्जा: - अल्लाह अञ्ज व जल्ल के नाम की तस्मीर करना कुफ़ है जैसे किसी का नाम अब्दुल्लाह या अब्दुल खालिक या अब्दुर्रहमान हो उसे पुकारने में आखिर में अलिफ वगैरा ऐसे हुरूफ मिलादें जिस से तस्गीर समझी जाती है (बहरूरसहरू)

मसञ्ज्ला :- एक शख़्स नमाज़ पढ़ रहा है उस का लड़का बाप को तलाश कर रहा था किसी ने कहा चुप रह तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है यह कहना कुफ्र नहीं क्योंकि उस के मञ्जा यह है कि खुदा की याद कर रहा है (आलमगीरी)और बाज़ जाहिल यह कहते हैं कि ला इलाह पढ़ता है यह बहुत क्बीह है कि यह नफ़ी महज़ है जिस का मतलब यह हुआ कि कोई खुदा नहीं और यह

मसञ्जला :- अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करना उन की जनाब में गुस्ताखी करना या उन को फवाहिश, व 'बेहयाई की तरफ मन्सूब करना कुफ है मसलन मआजल्लाह यूसुफ

अलैहिरसलाम को ज़िना की तरफ निस्बत करना।

मसअला :- जो शख्स हुजूर अक्दस सल्लल्लाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम को आख़िरी नबी न जाने या हुजूर की किसी चीज़ की तौहीन करे या अब लगाये आपके मुए मुबारक को तहकीर से याद करे आप के लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताये हुजूर के नाखून बड़े बड़े कहे यह सब कुफ़ है बित्क अगर किसी के उस कहने पर कि हुजूर को कदू पसन्द था कोई यह कहे मुझे पसन्द नहीं तो बाज़ ज़लमा के नज़दीक काफ़िर है और हक़ीकृत यह है कि अगर इस हैसियत से उसे नापसन्द है कि हुजूर को पसन्द था तो काफिर है यूँहीं किसी ने यह कहा कि हुजूर अकदस सल्ललाहु तआ़ला अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फ्रमाने के बाद तीन बार अंगुश्तहाए (उँगलियाँ)मुबारक चाट लिया करते थे उस पर किसी ने कहा यह अदब के खिलाफ़ है या किसी सुन्नत की तहकीर करे मसलन दाढ़ी बढ़ाना मूँछें कम करना अमामा बाँघना या शिमला लटकाना उन की इहानत (तौहीन)कुफ् हैं जब कि सुन्नत की तौहीन मक्सूद हो।

मसञ्जला :- अब जो अपने को कहे मैं पैगम्बर हूँ और उसका मतलब यह बताए कि मैं पैगम पहुँचाता हूँ वह काफ़िर है यानी यह तावील मसमूञ् नहीं कि उर्फ में यह लफ़्ज़ रसूल व नबी के

कादरी दाकल इशाअत -

मञ्जूना में है (आसमगीरी)

मसअला :- हजराते शैखैन रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हुमा की शाने पाक में सब व शितम (गाली)करना तबर्रा कहना या हजरत सिद्दीके अकबर रिदयल्लाहु तआ़ला अन्हु की सोहबत या इमामत व खिलाफ़त से इन्कार करना कुफ़ है (आलमगीरी वगैरा)हज़रत उम्मुलमोमिनीन सिद्दीका रिद्रयल्लाहु तआ़ला अन्हा की शाने पाक में कज़फ़ जैसी नापाक तोहमत लगाना यकीनन कतअन कुफ़ है। मसअला:- दुश्मन व मबगूज़ को देखकर यह कहना मलकुलमीत आगये या कहा उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूँ जैसा मलकुल मौत को उस में अगर मलकुलमौत को बुरा कहना है तो कुछ है और मौत की नापसन्दीदगी की बिना पर है तो कुफ नहीं यूँही जिबरईल या मीकाईल या किसी फ्रिश्ता को जो शख़्स अब लगाये या तोहीन करे काफ़िर है।

बहार राराअत —

मसअ्ला :- कुर्आन की किसी आयत को ऐब लगाना या उस की तौहीन करना या उस के साथ मसखरा पन करना कुछ है मसलन दाढ़ी मुन्डाने से मनअ करने पर अकसर दाढ़ी मुन्डे कह देते हैं जिस का यह मतलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ करो यह कुर्आन मजीद و مُن تُعُلَّمُونَ की तहरीफ़ व तबदील भी है और उस के साथ मज़ाक और दिल लगी भी और यह दोनों बातें कुफ़ उसी तरह अकसर बातों में कुर्आन मजीद की आयतें बे मौका पढ़ दिया करते हैं और मक्सूद हैंसी करना होता है जैसे किसी को नमाज़े जमाअत के लिए बुलाया वह कहने लगा मैं जमाअत से नहीं बित्क तनहा पदूँगा क्योंकि अल्लाह तआ़ला फ्रमाता है मसञ्जा : - मज़ामीर के साथ कुर्आन पढ़ना कुफ़ है गिरामों फ़ोन में कुर्आन सुनना मनअ है अगर्चे यह बाजा नहीं बल्कि रिकार्ड में जिस किस्म की आवाज़ मरी होती है वही उस से निकलती है अगर बाजे की आवाज भरी जाये तो बाजे को आवाज़ सुनने में आयेगी और नहीं तो नहीं मगर गिरामोफ़ौन ज़मूमन लहव लिंअब की मजालिस में बजाया जाता है और ऐसी जगह कुर्आन मजीद पढ़ना सख़्त ममनूअ है।

मसअ्ला : - किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा उस ने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूँ मगर उस का कुछ नतीजा नहीं, या कहा तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फ़ाइदा हुआ, या कहा नमाज़ पढ़ के क्या करूँ, किंस के लिए पढ़ें, माँ बाप तो मरगये या कहा बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया, या कहा पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर हैं गुर्ज़ उसी किस्म की बात करना जिस से फर्ज़ियत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तहकीर होती हो यह सब कुफ़ है।

मसअ्ला :- कोई शख़्स सिर्फ् रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है बाद में नहीं पढ़ता और कहता यह है कि यही बहुत है या जितनी पढ़ी यही ज़्यादा है क्योंकि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ़ है इस लिए कि उस से नमाज़ की फ़रज़ियत का इन्कार मालूम होता है। मसअ्ला : — अज़ानृ की आवाज़ सुन कर यह कहना क्या शोर मचा रखा है अगर यह कौल बर वजह इन्कार हो कुफ्र (आलगोरी)

मसञ्जला:- रोज़ाए रमज़ान नहीं रखतां और कहता यह है कि रोज़ा वह रखे जिसे खाना न मिले या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूके क्यों मरें या इसी किस्म की और बातें जिन से रोजा की हतक व तहकीर(तौहीन)हो कहना कुफ्र है।

मसअला : - इत्मे दीन और उलमा की तौहीन वे सबब यानी महज़ इस वजह से कि आलिमे इल्मे दीन है कुफ़ है यूँहीं आ़लिमे दीन की नकल करना मसलन किसी को मिम्बर वगैरा किसी ऊँची जगह पर बैठायें और उस से मसाइल बतौर इस्तिहज़ा(हँसी मज़ाक के तौर पर)दरयापत करें फिर उसे तिकिया वगैरा से मारें और मज़ाक बनाये यह कुफ़ है (आलमगरें)

मसञ्जा: - यूँहीं शरअ की तौहीन करना मसलन कहे मैं शरअ यरअ नहीं जानता या आलिमेदीन मोहतात

• कादरी दारुल इराम्बत -

का फ़तवा पेश किया गया उस ने कहा फ़तवा नहीं मानता या फ़तवा को ज़मीन पर पटक दिया। मसअला :- किसी शख्स को शरीअत का हुक्म बताया कि उस मुआमला में यह हुक्म है उस ने कहा हम शरीअत पर अमल नहीं करेंगे हम तो रस्म की पाबन्दी करेंगे ऐसा कहना बाज मशाइख के

नज्दीक कुफ्र है (आलमगीरी) मसअ्ला :- शराब पीते वक्त या ज़िना करते वक्त या जुआ खेलते वक्त या चोरी करते वक्त बिस्मिल्लाह कहना कुफ्र है दो शख्स झगड़ रहे थे एक ने कहा ला हवला व ला कुव्वत इल्ला बिल्लाहि दूसरे ने कहा ला हब्ला का क्या काम है या ला हब्ला को मैं क्या करूँ या ला हब्ल रोटी की जगह काम न देगा यूँहीं सुबहानल्लाह और लाइलाह इल्लल्लाह के मुतअ़ल्लिक उसी किस्म के

अल्फाज कहना कुफ्र है (आलमगीरी)

मसअला :- बीमारी में घबराकर कहने लगा तुझे इख्तियार है चाहे काफिर मार या मुसलमान मार यह कुफ़ है यूँहीं मसाइब (मुसीबतों) में मुक्तला हो कर कहने लगा तूने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और यह लिया वह लिया अब क्या करेगा और क्या बाकी है जो तूने न किया इस तरह

बकना कुफ़ है।

मसअला:- मुसलमान को कलिमाते कुफ्र की तअलीम व तलकीन करना कुफ्र है अगर्चे खेल और मज़ाक में ऐसा करे यूँहीं किसी की औरत को कुफ की तअ़लीम की और यह कहा तू काफिर हो जा ताकि शौहर से पीछा छूटे तो औरत कुफ्र करे या न करे यह कहने वाला काफिर हो गया (कानिया) मसअला : - होली और दीवाली पूजना कुफ्र है कि यह इबादते गैरुल्लाह है कुफ्फ़ार के मेलों त्योहारों में शरीक हो कर उन के मेले और जुलूसे मज़हबी की शान व शौकत पढ़ाना कुफ़ है जैसे राम लीला और जन्म अष्टमी और राम नवमी वगैरा के मेलों में शरीक होना यूँहीं उन के त्योहारों के दिन महज़ इस वजह से चीजें ख़रीदना कि कुफ्फ़ार का त्योहार है यह भी कुफ़ है जैसे दीवाली में खिलौने और मिठाईयाँ खरीदी जाती है कि आज खरीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं यूँहीं कोई चीज़ खरीद कर उस' रोज़ मुश्रिरकीन के पास हदिया करना जब कि मकसूद उस दिन की तअ्जीम हो तो कुफ है (बहरुर्राइक)मुसलमानों पर अपने दीन व मज़हब का तहफ़्फुज़ लाज़िम है दीनी हमीयत और दीनी गैरत से काम लेना चाहिए काफिरों के कुफ़री कामों से अलग रहें मगर अफसोस कि मुश्रिकीन तो मुसलमानों से इज्तिनाब करें और मुसलमान हैं कि उन से इख़्तिलात रखते हैं उस में सरासर मुसलमानों का नुकसान है इस्लाम खुदा की बड़ी नेअ़मत है उस की क़द करो और जिस बात में ईमान का नुकसान है उस से दूर भागो वरना शैतान गुमराह कर देगा और यह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी फिर कफ़ें अफ़सोस मलने के सिवा कुछ हाथ न आयेगा ए अल्लाह तू हमें सिरांते मुस्तेकीम पर काइम रख और अपनी नाराज़ी के कामों से बचा और जिस बात में तू राज़ी है उस की तौफ़ीक दे तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख़्ती को आसान करने वाला है।

य सल्लल्लाहु तआ़ला अला खेरि खल्किही मुहम्मदिव व अला आलिही व असहाबिही अजमईन वलहमदु लिल्लाहि रिबल आसमीन। फ्कीर अबुलज़्ला मुहम्मद अमजद अ़ली आ़ज़मी ज़िफ्य अ़न्हु 12 माह मुबारक रमज़ानुल खेर हिजरी <sup>1348</sup> हिन्दी तर्जमा

> मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी हिजरी 1431 मोबाइल न. 9219132423

> > कादरी दाकल इशाअत

बहारे शरीअत

**मुसन्निफ्** सदरूश्शरीआ मौलाना अमजद अली आज़मी रज़वी अलैहिर्रहमा

> हिन्दी तर्जमा मौलाना मुहम्मद अमीनुल कादरी बरेलवी

> > नाशिर

## दारुल इशाअ़त

मुस्तका मस्जिद, वैलकम, दिल्ली-53 Mob:-9312106346